# कवि-रहस्य

म्राचीत् प्राचीन समय में कवि-शिक्ता-प्रणाली

### व्यास्थानदाता महामहोपाध्याय गङ्गानाथ भा, एम० ए०, डि० लिट्०

प्रकाशक

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त, प्रयाग।

१स्रस

#### Published by The Hindustani Academy, U P Allahabad

FIRST EDITION

Price, Rs 2-4, or 3 Shillings

Printed by K Mittra at The Indian Press, Ltd , Allahabad

## विषयसूची

| विषय                              |     |     | प्रष्ठ     |  |  |
|-----------------------------------|-----|-----|------------|--|--|
| डपोद्धात                          | ••• | ••• | 8          |  |  |
| 'वाङ्मय' स्वरूप                   | ••• | ••• | 8          |  |  |
| 'काव्य पुरुष'—'साहित्य वधू'—संयोग |     |     |            |  |  |
| 'शिष्य' भेद                       | ••• | ••• | १३         |  |  |
| 'काव्य' की उत्पत्ति               | *** | ••• | १६         |  |  |
| 'कवि' लच्चा तथा भेद               | ••• | ••• | २६         |  |  |
| 'शब्द' स्वरूप                     | ••• |     | 30         |  |  |
| 'काव्य' पढ़ने के ढंग              |     | ••• | ₹€         |  |  |
| 'काव्यार्थ' के मूल                | ••• | ••• | 80         |  |  |
| 'साहित्य' का विषय                 | ••• | ••• | ४७         |  |  |
| 'कवि' का कर्त्तव्य                | ••• | ••• | પ્રર       |  |  |
| 'राजा' का कर्त्तव्य               | ••• | *** | ७१         |  |  |
| 'बोरी'                            | ••• | ••• | Ø¥.        |  |  |
| 'कवि समय'                         | ••• |     | 48         |  |  |
| देश विभाग                         |     | ••• | 50         |  |  |
| काल विभाग                         | •   | ••• | <b>€</b> १ |  |  |
| नाना शास्त्र परिचय                | ••• | ••• | حر<br>اع   |  |  |

### उपोद्घात

गत वर्ष किसी विषय पर तीन व्याख्यान देने की आज्ञा सुके 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' से मिली।

जब कभी मुसे हिन्दी में ज्याख्यान देने की आज्ञा होती है तो मुसे बड़ा संकोच होता है। क्योंकि असल में हिन्दी मेरी मातृ-भाषा नही है। मेरी मातृ-भाषा वह मैथिली भाषा है जिसका दस बाग्ह बरस पहले तक घृणा की दृष्टि से नाम रक्खा गया था 'छिकाछिकी'। पर जब से लोगों का छुपाकटाच विद्यापित ठाकुर के कार्व्यों पर पड़ा है तब से मैथिली भी हिन्दी-परिवार के अन्तर्गत समभी जाती है। इतना होने पर भी यह बात नहीं मूलती कि चिरकाल से हिन्दी के अनिभन्नों में सबसे ऊँचा स्थान बंगालियों का था, उसके बाद विहारियों का, और फिर विहारियों में भी मैथिल तो सबसे गये बीते थे। किन्तु भाग्यवश मेरे जीवन का अधिकांश काशी की ही छाया मे बीता। इससे कभी कभी हिन्दी लिखने या बोलने का साहस हो भी जाता है। इसी कारण अभी कुछ दिन हुए पटना में मेरे व्याख्यान हिन्दी में हुए। तब से साहस और बढ़ा और अब हम वह हो चले हैं जिसे ठेठ मैथिली में 'थेथर' कहते हैं। अर्थात् 'एकां लब्जां परित्यव्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्'।

भाषा के विषय में मैं अपराधी अवश्य हूँगा। क्योंकि जिस काशी के प्रसाद से मुक्ते हिन्दी से कुछ परिचय हुआ है उसी के प्रसाद से मेरी हिन्दी संस्कृतप्रचुरा हुई है। यद्यपि बहुत दिनों तक सरकारी 'खिचड़ो भाषा' के प्रादुर्भावचक में भी मैं पड़ा था पर उसका फल विपरीत ही हुआ। मेरा संस्कार हुई होगया कि साहित्यचेत्र मे दोनों भाषायें, हिन्दी तथा उर्दू, एक कभी नहीं हो सकतीं। एक-भाषावादी मुक्ते चमा करें।

**ज्याख्यान का विषय मैंने 'कवि-रहस्य' रक्ता है । क्योंकि** कविकृत्य, काच्य, एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में जो कुछ चाहे श्रादमी कह सकता है। वेदान्तियों को 'ब्रह्म' की तरह 'म्रवाङ्मनसगोचर' होते हुए यह 'सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' भी है। पर काव्य के प्रसंग में इतना लिखा गया है कि मैंने कुछ नवीन विषय संप्रह करने का विचार किया। दो प्रन्थ मुक्ते ऐसे मिल गये जिनके आधार पर मैं कुछ जिलने का साहस कर सका। एक राजशेखरकृत काव्यमीमांसा (जो समस्त रूप में एक विश्वकीष कहा जा सकता है पर जिसका ग्रभी एक ग्रंश-मात्र उपस्रव्य हुन्या है) ध्रीर दूसरा चेमेन्द्रकृत कविकण्ठाभरख । दोनों मन्य हुज़ार बरस से अधिक पुराने हैं। विषय तो मेरा होगा 'कवियों की शिचाप्रणाली', पर इसके सम्बन्ध मे राजशेखर ने कई नई वासों का उल्लेख किया है, इनका विवरण भी कुछ करना ही होगा। कवियों के प्रसंग मे यह कहा जाता है कि The Poet is born not made । यदि ऐसा है तो यह प्रश्न चठेगा कि यदि जन्मना कवि होते हैं तो फिर कवि की शिचा कैसी १ पर हमारे देश का सिद्धान्त यह रहा है कि यद्यपि कविता का मूल कारण है प्रतिभा, और प्रतिभा पूर्व-जन्म-संस्कार-मूलक ही द्दोती है, तथापि विना कठिन शिचा के, केवल प्रतिभा के सद्दारे किन सुकवि क्या कुकवि भी नहीं हो सकता। इसलिए कवित्व-सम्पादन के लिए शिचा आवश्यक है। श्रीर श्रागे चल कर यह स्पष्ट होगा कि कवि को वैसा ही 'Jack of all trades' होना पहुंगा जैसा कि I C B वालों को होना पढ़ता है। भेद इतना ही है कि I C. S में option अनेक हैं पर कवि के लिए सभी Subject Compulsory हैं।

कान्यमीमांसा के अनुसार 'वाड्मय' (Literature) दो प्रकार का होता है—(१) 'शास्त्र' तथा (२) 'कान्य' । बिना 'शास्त्र'-ज्ञान के 'कान्य' नहीं बन सकता । इसलिए पहले शास्त्रों ही का ज्ञान सन्पादन करना आवश्यक है ।

'शास्त्र' दो प्रकार का है—(१) 'पौरुषेय' तथा (२) 'ग्रपौरुषेय'। ग्रपौरुषेय 'शास्त्र' केवल 'श्रुति' है । मन्त्र ग्रौर ब्राह्मण-रूप मे श्रुति पाई जाती है । जिन वाक्यो मे कर्त्तव्य कर्म के श्रंग सूचितमात्र है उन्हें 'मन्त्र' कहते हैं । मन्त्रों की स्तुति निन्दा तथा उपयोग जिन प्रन्थों में पाया जाता है उन्हें 'ब्राह्मण' कहते हैं । ऋक्, यजुः, साम—ये तीन वेद 'त्रयी' के नाम से प्रसिद्ध हैं । चौथा वेद 'त्रप्यवं' है । जिन मन्त्रो मे ग्रर्थ के ग्रनुसार पाद व्यवस्थित हों उन्हें 'त्रक्' मन्त्र कहते हैं । वे ही ऋक्-मन्त्र जब गान-सहित होते हैं तो 'साम' कहलाते हैं । जिन मन्त्रो में न छन्द है न गान वे 'यजुष् मन्त्र कहलाते हैं । इतिहासवेद, धतुर्वेद, गान्धर्ववेद, ग्रायुर्वेद ये चारों 'उपवेद' हैं । इनके ग्रतिरिक्त एक 'गेयवेद' भी माना गया है जिसे द्रौहिणि ने 'वेदोपवेदात्मक सार्ववर्णिक' बतलाया है । ग्रर्थात् चारों वेद तथा चारों उपवेदो का सारांश इसमे है ग्रौर इसके पढ़ने-पढ़ाने मे सभी जाति ग्रधिकारी हैं ।

(१) शिक्ता, (२) कल्प, (३) ज्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्दोविचिति, (६) ज्योतिष, ये छ: वेदाङ्ग हैं। इनके ग्रतिरिक्त 'श्रलङ्कार' नाम का सातवाँ श्रंग भी माना गया है—क्यों कि इससे बड़ा उपकार होता है। इन श्रंगों के ज्ञान के बिना वेद के अर्थ का समक्षना ग्रसम्भव है। (१) वर्णों के उच्चारण-स्थान, करण, प्रयत्न इत्यादि के द्वारा जिस शास्त्र से उनके स्वरूप की निष्पत्ति होती है उस शास्त्र को 'शिचा' कहते हैं। इसके आदिप्रवर्तक हैं आपिशिल । (२) नाना वेदशाखाओं में पाये हुए मन्त्रों के विनियोग जिन सूत्रों से बतलाये जाते हैं उन्हें 'कल्प' कहते हैं। इसे 'यजुर्विद्या' भी कहते हैं। (३) शब्दों के 'श्रन्वाख्यान' अर्थात् विवरण को 'व्याकरण' कहते हैं। (१) शब्दों के 'निर्वचन' ग्रर्थनिरूपण को 'निरुक्त' कहते हैं। (१) छन्दों को 'निर्वचन' ग्रर्थनिरूपण को 'निरुक्त' कहते हैं। (१) छन्दों को निरूपण जिस शास्त्र से होता है वह 'छन्दोविचिति' है। (६) प्रहों के गणित का नाम है 'ज्योतिष'। 'ग्रलंकार' किसे कहते हैं सो ग्रागे बतलाया जायगा। ये हुए 'ग्रपौरुषेय' शास्त्र।

'पौरुषेय' शास्त्र चार हैं, (१) पुराण, (२) स्नान्वीचिकी, (३) मीमांसा, (४) स्पृतितन्त्र। इनमे (१) पुराण उन प्रन्थों का नाम है जिनमे वैदिक 'स्राख्यान' कथाओं का संप्रह है। पुराण का लच्चण यों है—

सर्गश्च त्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधिः।
जगतो यत्र निबद्धं तद् विद्येयम्पुराणमिति ।।
त्रर्थात् 'उसको पुराण सममना जिसमे सृष्टि, प्रलय, कल्प (युगादि),
मन्वन्तः, राजात्रों के वंश वर्णित हों'। इतिहास भी पुराण के अन्तर्गत
है—ऐसा कुछ लोगो का सिद्धान्त है। इतिहास के दो प्रमेद हैं—
'परिकृति', 'पुराकल्प'। इन दोनों का भेद थों है—

परिक्रिया पुराकरप इतिहासगतिद्विधा। स्यादेकनायका पूर्वी द्वितीया बहुनायका।।

[ ग्राज-कल पण्डितों मे पूर्वमीमांसासूत्र ६।७।२६ के ग्रनुसार 'परिक्रिया' की जगह 'परिक्रिया' या 'परकृति' नाम प्रचलित है ]। जिस इतिहास में एक ही प्रधान पुरुष नायक हो उसे 'परिक्रिया' कहते हैं। जैसे रामायण—इसके नायक एक श्रीराम हैं। जिसमें अनेक नायक हों उसे 'पुराकरूप' कहते हैं—जैसे महाभारत। इसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म कई पुरुष नायक कहे जा सकते हैं। मीमांसासूत्र के अनुसार किसी पुरुष-विशेष के चरित्र के वर्णन को 'परकृति' श्रीर पुरुषनामोल्लेख के बिना 'किसी समय में ऐसा हुआ' ऐसे श्राख्यान को 'पुराकरूप' कहते हैं।

२ 'म्रान्वीचिकी'—वर्कशास्त्र।

३. वैदिक वाक्यों की १,००० न्यायों द्वारा विवेचना जिसमें की जाती है उस शास्त्र को 'मीमांसा' कहते हैं। इसके दे। भाग हैं—विधिविवेचनी [जिसे हम लोग 'पूर्वमीमांसा' के नाम से जानते हैं] और ब्रह्मनिदर्शनी [जिसे हम लोग 'ब्रह्ममीमांसा' या 'वेदान्त' कहते हैं]। यद्यपि १,००० के लगभग 'न्याय' वा अधिकरण केवल पूर्वमीमांसा में है।

४, स्मृतियां १८ हैं। इनमें वेद में कही हुई बातें का 'स्मरण' है—अर्थात् वैदिक उपदेशों को स्मरण करके ऋषियों ने इन प्रन्थों को लिखा है—इसी से ये 'स्मृति' कहताते हैं।

इन्हीं दोनों (पौरुषेय तथा अपीरुषेय) 'शास्त्र' से १४ भेद हैं— वेद, ६ वेदांग, पुराण, आन्वीचिकी, मीमांसा, स्पृति । इन्हीं की १४ 'विद्यास्थान' कहा है—

पुराग्णन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ (याज्ञवल्क्य)

[इसमें न्याय = ग्रान्वीचिकी; धर्मशास = स्मृति]
तीनी लोक के सभी विषय इन १४ विद्यास्थानों के ग्रम्तर्गत हैं।
'शास्त्र' के सभी विद्यास्थानों का एक-मात्र ग्राधार 'काव्य' है—
जो 'वाड्मय' का द्वितीय प्रभेद हैं। काव्य को ऐसा मानने का कारण

यह है कि यह गद्यपद्यमय है, कविरचित है, श्रीर हितोपदेशक है। यह 'काव्य' शास्त्रों का श्रनुसरण करता है।

कुछ लोगों का कहना है कि विद्यास्थान १८ हैं। पूर्वोक्त १४ थीर उनके अतिरिक्त—१५ वार्ता, १६ कामसूत्र, १७ शिल्पशास्त्र, १८ दण्डनीति। [वार्ता = वाणिज्य-कृषिविद्या, दण्डनीति = राजतंत्र]। आन्वीत्तिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति—ये चारों विद्यां कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त पाँचवीं 'साहित्यविद्यां है। यह चारों विद्याओं का 'निष्यन्द' अर्थात् सारांश है। इन्हों के उपयोग से धर्म का ज्ञान होता है इसी से ये 'विद्यां कहलाती हैं। इनमे 'त्रयी' वेदीं का नाम है।

आन्वीचिकी या तर्कशास्त्र के दे। अंश हैं—पूर्वपच तथा उत्तर-पच। आस्तिक दार्शनिकों के लिए बैद्धि, जैन तथा लोकायत पच 'पूर्व-पच' हैं और सांख्य, न्याय, वैशेषिक 'उत्तरपच' हैं। इन तकों में तीन तरह की कथा होती है—वाद, जल्प, वितंदा। दे। आदिमयों में किसी को एक पच में आग्रह नहीं है—असली बात क्या है केवल इसी उद्देश्य से जब ये शास्त्रार्थ या बहस करते हैं तो उसे 'वाद' कहते हैं। इसमें किसी की हार जीत नहीं होती। जब दोनों को अपने अपने पच में आग्रह है और केवल एक दूसरे को हराने ही के उद्देश्य से बहस की जाती है—उसे 'जल्प' कहते हैं। दोनों आदिमयों में एक तो एक पच का आग्रहपूर्वक अवलम्बन करता है—पर दूसरा किसी भी पच का अवलम्बन नहीं करता—इसलिए वह अपने पच के स्थापन के लिए बहस नहीं करता—केवल दूसरे के पच को दूषित करने का यत्न करता है—इस कथा को 'वितंदा' कहते हैं।

कृषि (खेती), पशुपालन, वाणिन्य, इनकी 'वार्ता' कहते हैं— भ्रान्वीचिकी-त्रयी-वार्ता इन तीनों के व्यवसाय की रचा के लिए 'दण्ड' की भ्रावश्यकता होती है—इसी दण्डशास्त्र को 'दण्डनीति' कहते हैं। इन्ही विद्यास्त्रों के स्रधीन सकल लोकव्यवहार है। स्नौर इनका विस्तार निदयों के समान कहा गया है—स्नारम्भ में स्वल्प फिर विपुल, विस्तृत।

"सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथे। त्तर विपुताः" इन शास्त्रों का निबन्धन सूत्र-वृत्ति-भाष्यादि के द्वारा होता है। विषय का सूत्रण-सूचना-मात्र-जिसमे हो उसे 'सूत्र' कहते हैं—

> स्वरुपाक्षरनसन्दिग्धं सारवद्धिश्वतोद्धलम् । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सृत्रकृतो विदुः ॥

जिसमे भ्रजर कम हो-जिसका म्रथ स्पष्ट गम्भीर तथा व्यापक हो-उसे सूत्र कहते हैं। सूत्रो के साराश का वर्णन जिसमे हो उसे 'बृत्ति' कहते हैं । सूत्र श्रीर वृत्ति के विवेचन (परीचा) को 'पद्धति' कहते है। सूत्र वृत्ति में कहे हुए सिद्धान्ता पर आचीप करके फिर उसका समाधान कर उन सिद्धान्तो का विवरण जिसमे हो उसे 'भाष्य' कहते हैं। भाष्य के बीच में प्रकृत विषय को छोड़ कर दूसरे विषय का जो विचार किया जाय उसे 'समीक्ता' कहते हैं। पूर्वोक्त सभो मे जितने अर्थ स्चित हो उन सभो का यथासन्भव 'टीकन'-उल्लेख जहाँ हो उसे 'टीका' कहते हैं। पूर्वोक्त प्रन्थो मे जो कही कही कठिन पद हों उन्ही का विवरण जिसमे हो उसे 'पिक्जका' कहते है। जिसमे सिद्धान्त का प्रदर्शन-मात्र हो सा 'कारिका' है। मृल अन्य मे क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, कौन सी बात उचित रीति से नहीं कही गई—इत्यादि विचार जिस प्रन्थ में हो वह 'वार्तिक' है। इनमें से ग्राज भी सूत्र-वृत्ति-भाष्य-वार्तिक-टीका-कारिका इतने तो मली भाँति प्रसिद्ध हैं। पंजिका बीस बरस पहले तक अज्ञात थी। पर १-६०७ ईसवी मे विलायत से Colonei Jacob ने मेरे पास एक पुस्तक भेजी-जिसका नाम 'ऋजुविमला' ते। हम सबीं को ज्ञात था—पर उसकी पुष्पिका मे 'भाष्य'

'टीका' इत्यादि नहीं लिख कर 'पिंडिका' लिखा था। तब से उस प्रन्थ को लोग 'पिंडिकामीमांसा' या 'मीमांसापिंडिका' भी कहने लगे हैं। [इस प्रन्थ से मुक्ते अपनी प्रभाकरमीमांसा लिखने में बड़ी सहायता मिली थी—अब यह काशी में छप रहा है]। पर 'पिंडिका' पद का क्या असल अर्थ है सो ज्ञात नहीं था—नाना प्रकार के तर्क हम लोग किया करते थे। राजशेखर के ही प्रन्थ को देखकर यह पता चला कि एक प्रकार की टीका ही का नाम 'पिंडिका' है। पर इतना कहना पड़ता है कि 'पिंडिका' का जैसा लच्चा ऊपर कहा है—जिसमें केवल विषम पदों के विवरण हों—सो लच्चा उक्त प्रन्थ में नहीं लगता। यह प्रन्थ बहुत विस्तृत है। उसके मूल प्रभाकररिचत बृहती के जहाँ १०० पृष्ठ हैं तहाँ मृजुविमला के कम से कम ५०० पृष्ठ होंगे। ऐसे प्रन्थ को हम 'विषमपदिटप्पणी' नहीं कह सकते।

शास्त्र के किसी एक ग्रंश को लेकर जो ग्रंथ लिखा गया उसे 'प्रकरण' कहते हैं । प्रन्थों के ग्रवान्तर विभाग 'ग्राम्याय' 'परिच्छेद' इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं।

'साहित्य' पद का असली अर्थ क्या है सो भी इस प्रन्थ से ज्ञात होता है। 'शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव' अर्थात 'साथ होना' यही 'साहित्य' पद का यौगिक अर्थ है—सहितयोः भावः (शब्दा-र्थयोः)। इस अर्थ से 'साहित्य' पद का चेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। सार्थक शब्दों के द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाय सभी 'साहित्य' नाम मे अन्तर्गत हो जाता है—किसी भी विषय का प्रन्थ हो या व्याख्यान हो—सभी 'साहित्य' है।

( २ )

साहित्य के विषय में एक रोचक श्रीर शिक्ताप्रद कथानक है। पुत्र की कामना से सरस्वतीजी हिमालय में तपस्या कर रही थीं। ब्रह्माजी के वरदान से उन्हें एक पुत्र हुन्ना—जिसका नाम 'काव्यपुरुष' हुन्ना ( अर्थात् पुरुष के रूप मे काव्य )। जन्म लेते ही उस पुत्र ने यह क्लोक पढ़कर माता को प्रणाम किया—

''यदेतद्वाङ्पयं विश्वमथ मूर्त्या विवर्तते । साऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ वन्देय तावकौ ॥"

श्रवात्—'जो वाङ्मयविश्व (शब्दरूपी संसार) मूर्तिधारण करके विवर्तमान हो रहा है सो ही काव्यपुरुष मैं हूँ। हे माता तेरे चरणों को प्रणाम करता हूँ।' इस पद्य को सुनकर सरस्वती माता प्रसन्न हुई श्रीर कहा—'वत्स, श्रव तक विद्वान गद्य ही बोलते श्राये श्राज त्ने पद्य का उच्चारण किया है। तू बड़ा प्रशंसनीय है। श्रव से शब्द-श्रयं-मय तेरा शरीर है—संस्कृत तेरा मुख—प्राकृत बाहु—श्रप- श्रंश जॉध—पैशाचभाषा पैर—मिश्रभाषा वच्चः स्थल—रस श्रात्मा— छन्द लोम—प्रश्नोत्तर, पहेली इत्यादि तेरा खेल—श्रनुप्रास डपमा इत्यादि तेरे गहने हैं। श्रुति ने भी इस मन्त्र मे तेरी ही प्रशंसा की है—

'चत्वारि मृङ्गास्त्रयोऽस्य पादा ह्रे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य । त्रिघा बद्धोः दृषभो रोरवीति महा देवो मर्त्या आविदेश ॥" ऋग्वेद २।८।१०।२ ।

इस वैदिक मन्त्र के कई अर्थ किये गये हैं। (१) कुमारिलकृत तन्त्रवार्तिक (१।२।४६) के अनुसार यह सूर्य की स्तुति है।
चार 'शृङ्ग' दिन के चार माग हैं। तीन 'पाद' तीन ऋतु—शीत,
श्रीष्म, वर्षा। दो 'शीर्ष' दोनों छः छः महीने के अयन। सात
'हाथ' सूर्य के सात घोड़े। 'त्रिधाबद्ध' प्रातः मध्याह-सायं-सवन
(तीनों समय से सोमरस खीचा जाता है)। 'वृषभ' वृष्टि का
मूल कारण प्रवर्तक। 'रोखीति,' मेघ का गर्जन। 'महोदेव' बड़े

देवता-सूर्य जिनको सभी लोग प्रत्यच देवतारूप में देखते हैं। (२) सायणाचार्य ने ऐसा ग्रर्थ किया है-इसमें यज्ञ-रूप ग्राग्न का वर्शन है। चार 'शृङ्ग' है चारों वेद। तीन 'पाद' तीनों सवन-प्रात: मध्याह सायं। दो 'शीर्ष' ब्रह्मौदन श्रीर प्रवर्ग्य। 'हाय' सातों छन्द । 'त्रिधाबद्ध' मन्त्र-कल्प-नाह्मण तीन प्रकार से जिसका निबन्धन हुन्रा है। 'वृषभ' कर्मफर्लो का वर्षण करनेवाला। 'रोरवीति' यज्ञानुष्ठान काल में मन्त्रादिपाठ तथा सामगानादि शब्द कर रहे हैं। (३) सायणाचार्य ने भी इसे सूर्यपच में इस तरह लगाया है—चार 'शृङ्ग' हैं चारो दिशा। तीन 'पाद' तीन वेद। दो 'शीर्ष' रात श्रीर दिन। सात 'हाय' सात ऋतु-वसन्तादि छ: पृथक् पृथक् ग्रीर एक सातवॉ 'साधारण'। 'त्रिधाबद्ध' पृथिवी ग्रादि तीन स्थान मे अग्नि आदि रूप से स्थित-अथवा श्रीष्म-वर्ष-शीत तीन काल मे बद्ध। 'वृषभ' वृष्टि करनेवाला। 'रीरवीति' वर्षाद्वारा शब्द करता है। 'महो देव' बड़े देवता। 'मर्त्यान् म्राविवेश' नियन्ता स्रात्मा रूप मे सभी जीवों में प्रवेश किया। (४) शाब्दिकों के मत से इस मन्त्र मे शब्द रूप ब्रह्म का वर्शन है-जिसको विशद रूप से पतः जिल्ला ने महाभाष्य (पस्पशाह्विक पृ० १२ ) मे बतलाया है। चार 'शृङ्ग' हैं चारों तरह के शब्द, नाम-म्राख्यात-उपसर्ग-निपात [ उद्योत के मत से परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी ]। तीन 'पाद' तीनों काल, भूत भविष्यत् वर्तमान। दो 'शीर्ष' दो तरह के शब्द--नित्य-म्रनित्य, म्रर्थात् व्यंग्य व्यंजक (प्रदीप)। 'सात' हाथ, सात विभक्तियाँ । 'त्रिधा बद्ध' हृदय-कण्ठ-मूर्धा इन तीनों स्थानों मे बद्ध । 'बृषभ' वर्षण करनेवाला । 'रोरवीति' शब्द करता है । 'महो देव:' बड़ा देव, शन्दब्रह्म । मर्त्यान् 'ग्राविवेश' मनुष्यों मे प्रवेश किया । (५) भरत नाट्यशास्त्र (ग्र० १७) मे लिखा है—सप्त स्वरा:, त्रीणि स्थानानि (कंठ-हृदय-मूर्घा ), चत्वारो वर्णाः, द्विविधा काकुः, षडलंकाराः, षडंगानि'।

इतना कह कर सरस्वतीजी चली गईं। उसी समय उशनस् (शुक्र महाराज) कुश और लकड़ी लेने जा रहे थे। बच्चे को देख कर अपने आश्रम में ले गये। वहाँ पहुँच कर बच्चे ने कहा—

या दुग्धाऽपि न दुग्धेव कविदोग्धाभिरन्वहम् । हृदि नः सन्निधत्तां सा स्नुक्तिधेतुः सरस्त्रती ॥

श्रार्थात् 'सुभाषित की धेनु — जो किवयों से दुही जाने पर भी नहीं दुही की तरह बनी रहती है — ऐसी सरस्वती मेरे हृदय में वास करें। उसने यह भी कहा कि इस ऋोक को पढ़कर जो पाठ ग्रारम्भ करेगा वह सुमेधा बुद्धिमान होगा। तभी से शुक्र को लोग 'किव' कहने लगे। 'किव' शब्द 'कृ धातु से बना है — जिससे उसका अर्थ है 'वर्णन करनेवाला'। किव का कर्म है 'काव्य'। इसी मूल पर सरस्वती के पुत्र का भी नाम 'काव्यपुरुष' प्रसिद्ध हुआ। इतने मे सरस्वतीजी लौटी, पुत्र को न देखकर दुखी हुई। वाल्मीकि उधर से जा रहे थे। उन्होंने बच्चे का शुक्र के आश्रम में जाने का व्यारा कह सुनाया। प्रसन्न होकर उन्होंने वाल्मीकि को छन्दोमर्या वाणी का वरदान दिया। जिस पर दो चिड़ियों में से एक को व्याध से मारा हुआ देख कर उनके ग्रुँह से यह प्रसिद्ध ऋोक निकल आया।

मा निषाद पतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौञ्जमिथुनादेकमवधोः काममे।हितम्॥

इस ऋाक को भी वरदान दिया कि कुछ और पढ़ने के पहले यदि कोई इस ऋोक को पढ़ेगा तो वह किव होगा। मिथिला मे अब तक बर्बों को सबसे पहले यही ऋोक सिखलाया जाता है। इसी के साथ साथ एक ग्रीर श्लोक सभों को सिखलाया जाता है

सा ते भवतु सुभीता देवी शिखरवासिनी। उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः॥

फिर इसी 'मा निषाद' ऋोक के प्रभाव से वाल्मीिक ने रामायख रचा और द्वैपायन ने महामारत।

एक दिन ब्रह्माजी की सभा मे दो ब्रह्मार्थयों में वेद के प्रसंग शास्त्रार्थ हो रहा था उसमें निर्णेत्री होने के लिए सरस्वतीजी बुलाई गईं। काव्यपुरुष भी माता के पीछे हो लिये। माता ने मना किया—विना ब्रह्माजी की ब्राह्मा के वहाँ जाना उचित नहीं होगा। इस पर रुष्ट होकर काव्यपुरुष कहीं चल दिये। उनकी जाते देख उनके मित्र कुमार (शिवजी के पुत्र) रोने लगे। उनकी माता ने काव्यपुरुष को लीटाने के लिए एक उपाय सोचा। प्रेम से इढ़ बन्धन प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है ऐसा विचार कर उन्होंने 'साहित्यवध्र' रूप मे एक स्त्री को सिरजा और उससे कहीं— 'वह तेरा धर्मपित काव्यपुरुष रूठ कर चला जा रहा है—उसके पीछे जा उसे लीटा ला'। ऋषियों से भी कहा 'तुम भी काव्यपुरुष की स्तुति करते हुए इनके पीछे जाक्यो। ये ही तुन्हारे काव्यसर्वस्व होंगे'।

सब लोग पहले पूरब की ग्रोर चले—जिधर ग्रंग-बंग-सुम्ह-पुंडू इत्यादि देश हैं। इन देशों मे साहित्यवधू ने जैसा वेशभूषा धारण किया उसी का अनुकरण उन देशों की स्त्रियों ने किया। जिस वेशभूषा का वर्णन ऋषियों ने इन शक्दों मे किया—

त्राद्वीद्रचन्दनकृचापि तमूत्रहारः सीमन्तचुम्बिसचयः स्फुटबाहुमूलः । द्वीप्रकाण्डकिचरास्त्रगरूपभोगात् गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्तु वेषः ॥ [चन्दनचर्चितक्कचन पर विलसत सुन्दर हार। सिरचुम्बी सुन्दर वसन बाटुमूल उघरार॥ श्रमुरु लगाये देइ में दूर्वा स्थामल रूप। शोभित सन्तत हो रही नारी गौड श्रमूप॥]

उन देशों में जाकर कान्यपुरुष ने जैसी वेशमूषा धारण की वहां के पुरुषों ने भी उसी का अनुकरण किया। उन देशों में जैसी भाषा साहित्यवधू बोलती गई वहाँ वैसी ही बोली बोली जाने लगी। उसी बोल चाल की रीति का नाम हुआ 'गौडी रीति'—जिसमें समास तथा अनुप्रास का प्रयोग अधिक होता है। वहाँ जो कुछ नृत्य गीतादिकला उन्होंने दिखलाई उसका नाम हुआ 'मारतीवृत्ति'। वहाँ की प्रवृत्ति का नाम हुआ 'रौद्रभारती'।

वहाँ से सब लोग पाश्चाल की ग्रोर गये। जहाँ पाश्चाल-ग्रूरसेन-हस्तिनापुर-काश्मीर-वाहीक-वाह्णीक इत्यादि देश हैं। वहाँ जो वेषभूषा साहित्यवधू की थी उसका वर्णन ऋषियों ने यो किया—

ताटङ्कवरगनतरङ्गितगण्डलेख— मानाभिनिम्बद्दिशिततारहारम् । श्राश्रोश्णिगुरुकपरिमण्डितातेत्तरीयं वेषं नमस्यत महंद्यसुन्द्रीणाम् ॥ [तडकी चश्चन भूत्तती सुन्द्रगोत्तकपोता । नाभीताम्बत हार नित त्तिपटे वस्त श्रमोता ।

इन देशों मे जो नृत्यगीतादिकला साहित्यवधू ने दिखलाई उसका नाम 'सात्वतीवृत्ति' और वहाँ की वोल-चाल का नाम हुन्रा 'पाञ्चाली रीति' जिसमें समासों का प्रयोग कम होता है।

वहाँ से ग्रवन्ती गये। जिघर ग्रवन्ती-वैदिश-सुराष्ट्र-मालव-ग्रवृंद-भृगुकच्छ इत्यादि देश हैं। वहाँ की वृत्ति का नाम हुआ 'सात्वती-कैशिकी'। इस देश की वेषभृषा मे पाञ्चाल ग्रीर दिच्च देश इन दोनों का मिश्रण है। ग्रार्थात् यहाँ की खियों की वेषभृषा दाचिणात्यिखयों के समान—ग्रीर पुरुषों की पाञ्चालवासियों के समान था। यहाँ की प्रवृत्ति का नाम 'ग्रावन्ती' हुआ।

अवन्ती से सब लोग दिचा दिशा को गये—जहाँ मलय-मेकल-कुन्तल-केरल-पालमञ्जर-महाराष्ट्र-गङ्ग-किलङ्ग इत्यादि देश हैं। वहाँ की श्चियों की वेषसूषा का वर्णन ऋषियों ने यों किया है—

श्रामूलतो वितितकुन्तलचारुचूड— रचूर्णालकप्रचयलाञ्छितभालभागः । कक्षानिवेशनिविडीकृतनीविरेष वेषिवयं जयित केरलकामिनीनाम् ॥ [वाधे केश सुवेश नित बुकनी रिक्षत भाल । नीवी कच्छा में कसी, विलसत दक्षिणवाल ॥]

यहाँ की प्रवृत्ति का 'दान्तिणात्य वृत्ति' नाम हुआ। साहित्यवधू ने यहाँ जिस नृत्यगीतकला का उपयोग किया उसका नाम 'कैशिकी' हुआ। बोलचाल की रीति का नाम 'वैदर्भी' हुआ जिसमें अनुप्रास होते हैं, समास नहीं होता।

'प्रवृत्ति' कहते हैं वेषमूषा को, 'वृत्ति' कहते हैं नृत्यगीतादिकला-विलास को—और 'रीति' कहते हैं बोलचाल के क्रम को । देश तो अनन्त हैं परन्तु इन्ही चार विभागों मे सभों को विभक्त किया है— प्राच्य—पाञ्चाल—अवन्ती—दाचिग्रात्य। इन सभों का सामान्य नाम है 'चक्रवर्तिचंत्र' को दिचा समुद्र से लेकर उत्तर की ग्रोर १,००० योजन (४,००० कोस) तक प्रसरित है। इस देश में जैसी वेश-भूषा कह ग्राये है वैसी ही होनी चाहिए। इसी में अन्तर्गत एक विदर्भ देश है जहाँ कामदेव का क्रोड़ास्थान वत्सगुल्मनामक नगर है। उसी नगर में पहुँचकर काज्यपुरुष ने साहित्यवधू के साथ विवाह किया श्रीर लीट कर हिमालय श्राये जहाँ गौरी ग्रौर सरस्वती उनकी प्रतीचा कर रही थी। इन्होंने वधूवर को वर दिया कि सदा कवियों के मानस में निवास करें।

यही काच्यपुरुष की कथा है।

#### ( 🗦 )

शिष्य तीन तरह के होते हे—(१) बुद्धिमान् (२) आहार्यबुद्धि (३) दुर्बुद्धि । जो स्वभाव ही से बिना किसी की सहायता से बिना अभ्यास के शास्त्रप्रहण कर सके उसे 'बुद्धिमान्' कहते हैं । जिसको शास्त्रज्ञान शास्त्र के अभ्यास से होता है उसे 'आहार्यबुद्धि' कहते हैं । इन दोनों से अतिरिक्त 'दुर्बुद्धि' है । ये सामान्यतः शिष्य के विभाग हैं । काव्यशिष्य के विभागों का निरूपण कविकण्ठाभरण के अनुसार आगे होगा ।

वुद्धि तीन प्रकार की होती हैं— स्मृति, मित, प्रज्ञा। अतीत वस्तु का ज्ञान जिससे होता है वह है 'स्मृति'। वर्तमान वस्तु का ज्ञान जिससे होता है भी है 'मिति'। और आगामी (भिवष्यत्) वस्तु का ज्ञान जिससे होता है सो है 'प्रज्ञा'। तीनों प्रकार की बुद्धि से कवियो को मदद मिलती है। शिष्यों मे जो 'बुद्धिमान' है वह उपदेश सुनने को इच्छा से— उसे सुनता है—उसका प्रह्ण करता है—धारण करता है—उसका विज्ञान (विशेष रूप से ज्ञान) सम्पादन करता है—ऊह (तर्क) करता है—अपोह (जो बातें मन मे नहीं जचती उनका परित्याग) करता है—

फिर तत्त्व पर स्थिर हो जाता है। 'झाहार्यबुद्धि' शिष्य का भी यही ज्यापार होता है। परन्तु उसके केवल उपदेष्टा की आवश्यकता नहीं है—उसे एक प्रशास्ता (शासन करनेवाला, बराबर देख-भाल करने वाला) की आवश्यकता रहती है। प्रतिदिन गुरु की उपासना दोनों तरह के शिष्यों का प्रकृष्ट गुग्र समभा जाता है। यही उपासना बुद्धि के विकास में प्रधान साधन होती है। इस तत्त्वज्ञानप्रक्रिया का संग्रह यों किया गया है—

- (१) प्रथयति पुरः पज्ञाज्योतिर्यथार्थपरिग्रहे
- (२) तदनु जनयत्यूहापोइक्रियाविशदं मनः ।
- (३) श्रमिनिविशते तस्मात् तत्त्वं तदेकप्रुखोदयं
- (४) सह परिचयो विद्यादृद्धैः क्रमाद्रमृतायते ॥
- (१) पहले अर्थों के यथावत् ज्ञान के योग्य प्रज्ञा उत्पन्न होती है—(२) उसके बाद ऊहापोइ (तर्क वितर्क) करने की योग्यता मन में उत्पन्न होती है—(३) फिर एकान्त वस्तुतत्त्वमात्र में मन ज्ञाग जाता है—(४) ज्ञानवृद्ध सञ्जनों का परिचय क्रमेश अमृत हो जाता है।

'बुद्धिमान्' शिष्य तस्त्र जल्दी समम्म लेता है। एक बार सुन लेने ही से वह बात समम्म लेता है। ऐसे शिष्य को कविमार्ग की (किव का क्या रास्ता होना चाहिए इसकी) खोज मे गुरु के पास जाना चाहिए। 'त्राहार्यबुद्धि' शिष्य एक तो पहले समम्मता नहीं— श्रीर फिर समम्माने पर भी मन मे नाना प्रकार के संशय रह जाते हैं। इसको उचित है कि अज्ञात वस्तु को जानने के लिए श्रीर संशयों को दूर करने के लिए श्राचार्य के पास जाय। जो शिष्य 'दुर्बुद्धि' है वह सभी जगह उज्जटा ही समम्मेगा। इसकी तुलना काले कपड़े के साथ की गई है—जिस पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। ऐसे श्रादमी को यदि ज्ञान हो सकता है तो केवल सरस्वती के प्रसाद से।

इसके प्रसंग में एक कथा कालिदास की मिथिला में प्रसिद्ध है। कालिदास उन्हीं शिष्यों में से ये जिनका परिगणन 'दुर्बुद्धि' की श्रेणी मे होता है। गरु के चौपाड़ पर रहते तो थे पर बोध एक अन्तर का नहीं था। केवल खिड़्या लेकर ज़मीन पर घिसा करें--- अत्तर एक भी न बने । मिथिला से एक प्राचीन देवी का मन्दिर उचैठगांव से है। वहाँ ग्रब तक जंगल सा है। कालिदास जहाँ पढ़ने को भेजे गये थे वह चौपाइइसी मन्दिर के कोस दो कोस के भीतर कही था। एक रात को ग्रन्थकार छाया हुग्रा था, पानी जोर से बरस रहा था। विद्यार्थियों मे शर्त होने लगी कि यदि इस भयंकर रात मे कोई देवीजी का दर्शन कर अपने तो उसे सब स्रोग मिल कर या तो स्याही बना देंगे या कागुज़ बना देगे। स्याही बनाने की प्रक्रिया तो अब भी देहातों मे चलती है सो तो सभी को ज्ञात होगा। विद्यार्थी लोग कागज़ कैसे बनाते थे सो प्रक्रिया भ्रब इधर ३०, ४० वर्षों से लोगो ने नहीं देखी होगी। नेपाल में बॉस से एक प्रकार का कागुज़ बनता है। यह बड़ा पतला होता है-यद्यपि बड़ा ही मज़बूत। पतला बहुत होने के कारण पुस्तक लिखने के योग्य नहीं होता। यद्यपि झौर सब तरह की कागुज़ी काररवाई अब तक भी नेपाल में उसी से चलुती है। इस कागुज़ को पुस्तक लिखने के योग्य बनाने की प्रक्रिया यह थी। बाल्यावस्था में मैं भी इस प्रक्रिया में भदद किया करता था इसी से श्रच्छी तरह स्मरण है। चावल का मांड बनाकर कागृज़ उसमे डाल दिया जाता है—अक्सर मांड मे हरताल छोड़ देते हैं—जिससे कागज़ का रंग सुन्दर पीला हो जाता है और कागुज़ मे कीड़े लगने की सम्भावना भी कम हो जाती है। मांड मे थोड़ी देर रखने के बाद कागृज़ धूप में फैलाया जाता है। अञ्छी तरह सूख जाने पर कागृज़ मोटा हो जाता है पर ख़ुरख़ुरा इतना रहता है कि लिखना ग्रसम्भव होता है। इसका उपाय कठिन परिश्रमसाध्य होता है।

एक जंगली वस्त काली सी होती है-प्राय: किसी बड़े फल का बीज है-जिसे मिथिला में 'गेल्ही' कहते हैं। पीढ़े पर कागृज़ को फैला कर इसी गेल्ही से घंटों रगड़ने से कागृज़ खूब चिकना हो जाता है।] किसी भी विद्यार्थी को इस शर्त के स्वीकार करने का साहस न हुआ। कालिदास उजडु तो थे ही-कहा मै जाऊँगा। फिर मन्दिर में गया—इसका प्रमाण क्या होगा इसका यह निश्चय हुन्रा कि जो जाय सो स्याही लेता जाय मन्दिर की दीवार में अपने हाथ का छापा लगा त्रावे। कालिदास गये। पर मन्दिर के भीतर जाने पर उन्हें यह सन्देह हुआ कि दीवार में हाथ का छापा लगावें तो कदाचित् पानी के बौछार से मिट जाय । इस डर से उन्होंने यही निश्चय किया कि देवी की मूर्ति के सुँह में ही स्याही का छापा लगाया जाय तो ठीक द्दोगा । ज्यों ही द्वाय बढ़ाया त्यों दी मूर्ति खिसकने लगी। कालिदास ने पीछा किया। अन्ततो गत्वा देवी प्रत्यच हुई भ्रीर कहा 'तू क्या चाहता है' ? भगवती के दर्शन से कालिदास की घ्रांखें खुर्ली, उन्होंने कहा—'सुक्ते विद्या दो मैं यही चाहता हूँ।' देवी ने कहा- अच्छा-तू ग्रमी जाकर रात भर में जितने प्रन्थ उल्लटेगा सभी तुम्हें अभ्यस्त हो जायँगे।' कालिदास ने जाकर विद्यार्थियों के ती सहज ही गुरुजी की भी जितनी पुस्तकें थीं सब के पन्ने उल्लट डाले। भ्रौर परम पण्डित हो गये।

दुर्नुद्धि के लिए इसी तरह यदि सरस्वतीजी की कृपा हो सो छोड़ कर श्रीर उपाय नहीं है।

(8)

कान्य की उत्पत्ति का प्रधान कारण है 'समाधि'—अर्थात् मन की एकाग्रता। जब तक मन एकाग्र समाहित नहीं होता तब तक बातें नहीं सूभती। दूसरा कारण है 'स्रभ्यास'—अर्थात् बारम्बार परिशीलन । इसका प्रभाव सर्वन्यापी है । इन दोनों मे भेद यह है कि 'समाधि' है ग्राभ्यन्तर (मानसिक) प्रयत्न श्रीर 'श्रभ्यास' है बाह्य प्रयत्न । समाधि श्रीर श्रभ्यास—इन दोनों के द्वारा 'शक्ति' वद्रासित होती है । 'शक्ति' ही एक काव्य का हेतु है—ऐसा ही सिद्धान्त माना गया है । मन्मट ने भी काव्यहेतु मे पहला स्थान 'शक्ति' ही को दिया है ।

शक्तिनिपुणता लोककाच्यशास्त्राद्यवेक्षणात् । काच्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ।।

यहाँ 'शक्ति' का अर्थ है 'कवित्वबीजरूप संस्कारविशेष जिसके विना काव्य का प्रसार हो ही नहीं सकता—यदि हुआ भी तो हास्या-स्पद होगा'। इस 'शक्ति' का प्रसार, विस्तार, व्यापार होता है 'प्रतिभा' और 'व्युत्पत्ति' के द्वारा। जिसमें 'शक्ति' है उसी की 'प्रतिभा' या 'व्युत्पत्ति' चरितार्थ होती है।

'प्रतिभा' वह है जिसके द्वारा शब्द-अर्थ-अर्लकार तथा और वचन-विन्यास के सम्बद्ध विषय हृदय में भासित हों। जिसे 'प्रतिभा' नहीं इसे पदपदार्थों का साचात् ज्ञान नहीं हो सकता—इसका ज्ञान सदा परोच ही रहेगा। और जिसे 'प्रतिभा' है वह जिस पदपदार्थ को नहीं देखेगा इसका भी ज्ञान इसे प्रत्यच ही होगा। इसी 'प्रतिभा' के प्रसाद से मेधाविरुद्र-कुमारदास-प्रभृति जन्मान्ध पुरुष भी बड़े किव हो गये है। इसी 'प्रतिभा' के प्रसाद से किवयों ने नित्य अदृश्य और अदृष्ट पदार्थों का—तथा देशान्तर की परिस्थितियों का भी—विना साचात् देखे भी वर्णन किया है। इसके दृष्टान्त में राजशेखर ने कालिदास ही के स्रोक इद्धृत किये हैं।

(१) प्राणानामनिलेन द्वत्तिचिता सत्कल्पट्टक्षे वने तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे प्रण्याभिषेकिकया । ध्यान रत्नशिलागृहेषु विबुधस्त्रीसिन्नधी संयमो यत् काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यग्रुनयस्त्रस्मिंस्तपस्यन्त्यमी ॥ शक्रुन्तला (७।१२)

यहाँ कालिदास ने लोकान्तर (स्वर्गलोक) की परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं।

(२) श्रनेन सार्द्धं विद्दराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्भरेषु । द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्धिः ॥ रघुवंश (६।५७)

यहाँ द्वीपान्तरीय खवंगपुष्प का वर्णन विना देखे किया गया है।

(३) इरोऽपि किञ्चित्परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । उमामुखे बिम्बफलाधरोष्डे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ कुमारसम्भव (३।६७)

यहाँ शिवजी श्रीर पार्वतीजी का वर्णन है—जिन्हें किव ने कभी नहीं देखा। ऐसे तो श्रदृष्ट वस्तु का वर्णन सभी लोग करते हैं। पर चमत्कार इसमें है कि श्रदृष्ट वस्तु का वर्णन होते हुए भी वर्णन स्वाभाविक ज्ञात हो श्रीर यह न भासित हो कि किव बिना देखे ही काल्पनिक वर्णन कर रहा है। सच्चे किव की कल्पना श्रीर मामूली पुरुषों की कल्पना मे यही मेद है कि किव की किल्पत वस्तु किल्पत नहीं—तात्त्विक ही—जान पढ़ता है। शकुन्तला के श्रिभनय के समय दर्शक यह भूल जाते हैं कि साचात् शकुन्तला-दुष्यन्त ही सामने हैं।

'प्रतिभा' का लच्च और ग्रंथों में इससे अच्छा मिलता है— 'प्रज्ञा नवनवान्मेषशालिनी प्रतिभा मता'। जिस प्रज्ञा के द्वारा नई नई कल्पना होती हैं उसे 'प्रतिभा' कहते हैं। प्राय: यह वही शक्ति हैं जिसे ग्रॅगरेज़ी में Intuitive Faculty, Poetic Sense, Imagination कहते हैं।

प्रतिभा दो प्रकार की मानी गई है—'कारयित्री' तथा

जिस 'प्रतिभा' से कवि काव्य करता है वह है 'कारियत्री'-काच्य करानेवाली । ध्रीर जिस प्रतिभा से लोग काच्य का श्रास्वादन करते हैं वह है 'भावयित्री'—बोध करानेवाली। कारयित्री प्रतिभा तीन तरह की है—सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। पूर्व जन्म के संस्कार से जो प्राप्त है सो 'सहजा' स्वाभाविकी है। इस जन्म के संस्कार से जो प्राप्त है सो 'ब्राहार्या', अर्जिता है। मन्त्र, शास्त्र, आदि के उपदेश से जो प्राप्त है सो 'भ्रौपदेशिकी' उपदेशप्राप्त है। अर्थात् इस जन्म मे कि चिन्मात्र संस्कार से जो प्रतिभा चद्भूत होती है छसे 'सहजा' कहते हैं। यह खगभग पूर्ण-रूप से पूर्वजन्मसंस्कारद्वारा पुरुष मे वर्तमान रहती है, केवल कि विन्मात्र उद्बोधक की आवश्यकता रहती है। जैसे बैटरी में वैद्युत अग्नि पूर्ण रूप से वर्तमान है—केवल एक घुंडी दबाने ही से पूरी तौर से उद्भूत हो जाता है। जिस प्रतिमा के उद्भूत होने में इस जन्म में ग्रधिक परिश्रम की अपेचा हो उसे 'श्राहार्या' कहते हैं---जैसे राखी के ढेर में कही एक चिनगारी आग की पड़ी है-उसको प्रव्वित्त करने और उसे काम के योग्य बनाने में बढ़े परिश्रम की अपेत्ता होती है। अौर अौपदेशिकी प्रतिभा वह है जिसका अड्डूर भी पूर्वजन्म सम्पादित नहीं है-इसी जन्म के उपदेश और परिश्रम से जो संस्कार उत्पन्न होता है उसी से यह प्रतिभा उद्भूत होती है-जैसे नहीं त्राग का लेश भी नहीं है बड़े परिश्रम से लकड़ी के दुकड़ों को रगड़ कर अग्निक्या उत्पन्न करके आग जलाई जाती है।

इन तीन तरह की प्रतिभावाले किव भी तीन तरह के होते हैं—जिनका नाम है 'सारस्वत', 'आभ्यासिक', 'औपदेशिक'। जन्मान्तरीय संस्कार से जिसकी सरस्वती प्रवृत्त हुई है वह बुद्धिमान् 'सारस्वत' किव है। इसी जन्म के अभ्यास से जिसकी सरस्वती उद्धा-सित हुई है वह आहार्यबुद्धि 'आभ्यासिक' किव है। जिसकी वाक्य-रचना केवल उपदेश के सहारे होती है वह दुर्बुद्धि 'औपदेशिक' किव है। कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि सारस्वत और आभ्यासिक किव को शास्त्राभ्यास के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पर यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। क्योंकि एक ही कार्य के लिए यदि दो उपाय किये जायँ तो कार्य द्विगुण अच्छा होता है। किसी प्रकार का किव हो जिसमें उत्कर्ष है वही अंष्ठ है। और उत्कर्ष एक गुण से महीं होता— अनेक गुणों के सिल्नपातों से होता है। जैसे—

- (१) बुद्धिमत्त्वं च---(२) काच्याङ्गविद्यास्वभ्यासकर्म च।
- (३) क्वेश्चे।पनिषच्छक्तिस्त्रयमेकत्र दुर्त्तभम् ॥

त्रर्थात्—बुद्धिमत्ता—कन्याङ्गविद्या का अभ्यास—कवि का असल रहस्य शक्ति —ये तीनों एकत्र दुर्लभ हैं। कान्यप्रकाश में ये तीन कहे हैं—

(१) शक्तिः—(-) कान्यशास्त्राद्यवेचाणात् निपुणता (३) कान्यज्ञशिचया ग्रभ्यास:।

तीनों प्रकार के कवियों में एक प्रकार का भीर भेद

एकस्य तिष्ठति कवेगृ ह एव काव्य-मन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत् । न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत् कस्यापि सश्चरति विश्वकुतृह्जीव ॥ ग्रर्थात् सबसे न्यून दरजे के किव का काव्य उसके घर ही में रहता है। मध्यम श्रेणी के किव का काव्य उसके मित्रों के घर तक पहुँचता है। उत्तम किव का काव्य संसार भर मे फैल जाता है।

यह हुई 'कारियत्री प्रतिभा'।

'भावियत्री प्रतिभा' वह है जो किव के परिश्रम और अभिप्राय का बोध करावे। इसी से किव का ज्यापार सफल होता है। यदि समभानेवाला न हुआ तो काज्य ही क्या, और काज्य समभाने के लिए भी लगभग उतनी ही प्रतिभा की आवश्यकता है जितनी काज्य करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो ही भावक है वही किव भी है। पर यह ठीक नहीं। दोनों का स्वरूप भी भिन्न है विषय भी भिन्न है। इस पर यह स्रोक है—

किश्चिद्वाचं रचियतुमलं, श्रोतुमेवापरस्तं कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति । नस्येकस्मिन्नतिशयवतां सन्तिपाता गुणानाम् एकः स्तते कनकम्रुपलः, तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥

अर्थात्—कोई आदमी केवल वाक्य-रचना ही मे समर्थ होता है—कोई उसके सुनने ही मे। ये दोनों तरह की बुद्धि हमारे मन मे आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। एक ही मनुष्य मे अनेक विशिष्ट गुर्खों का सिन्नपात नही होता। सोने को उत्पन्न करनेवाला पत्थर और होता है और उसकी परोचा मे समर्थ दूसरा ही।

भावक चार प्रकार के होते हैं—(१) विवेकी—(२) अविवेकी
(३) मत्सरी—(४) तस्ताभिनिवेशी। विवेकी भी दो प्रकार के होते
है—स्त्रभाव से ही गुण देष जानने के सामर्थ्यवाले और विद्या सीखकर गुण-देष जाननेवाले। मत्सरी भावक को सौन्दर्य भासित होने पर भी नहीं मासित सा है—क्योंकि वह इसे प्रकाश नहीं करता। ज्ञाता होकर मत्सर-रहित विरले ही होते हैं। जैसा इस श्लोक मे कहा है—

कस्त्वं भोः—कविरिस्म—काप्यभिनवा स्रक्तिः सखे पठ्यताम्— त्यक्ता काव्यकथैव सम्प्रति मया—कस्मादिदं —श्रूयताम्— यः सम्यग्विदिनक्ति दोषगुणायोः सारं स्वयं सत्कविः सोऽस्मिन् भावक एव नास्त्यथ भवेद्दैवान्न निर्मत्सरः॥

एक किय से किसी ने पूछा—माई तुम कौन हो ?
किवि—मैं किव हूं।
पुरुष—कोई नई किवता पढ़ो।
किवि—म्रब तो मैंने कान्य की चर्चा ही छोड़ दो है।
पुरुष—यह क्यों ?

कवि—सुनो। जो सत् कवि स्वयं दोष गुण के सार की विवेचना कर सकता है सो भावक नहीं होता। यदि होता भी है तो निर्मत्सर नहीं होता।

तत्त्वाभिनिवेशी भावक तो हज़ार में एक मिलते हैं। विना भावक के कान्य भी नीरस ग्रीर निष्फल रह जाता है। वैसे तो घर घर कान्य पड़े हैं। कान्य वही है जो भावकों के हृदय में श्रंकित हो गया है।

एक दिन राजा भोज के दर्बार मे एक किन और भावक (टीकाकार) मे निवाद हुआ। भावक ने कहा "कान्य को भावक ही चमत्कारक और सरस बनाता है"। किन ने इसे स्वीकार नहीं किया, कहा "यदि कान्य को किन ने सरस नहीं बनाया तो भावक उसे कैसे सरस बना सकता है"। भावक ने कहा—"अन्छा कुछ कान्य

कहिए"। शाम को बाग में लोग टहल रहे थे—हवा चल रही थी। स्राम का वृत्त हवा में डोल रहा था। इसी पर कवि ने कहा—

'इयं सन्ध्या, द्रादइम्रुपगतो इन्त मलयात् तवैकान्ते गेहे तक्षि। वत नेष्यामि रजनीम् । समीरेणोक्तैवं नवक्रमुमिता चूतलतिका धुनाना मूर्थानं नहि नहि नहीत्येव क्रुष्ते।

अर्थात् वायु ने आश्रलतिका से कहा—'सन्ध्या होगई है मैं दूर मलयगिरि से आ रहा हूँ—तुन्हारे घर मे, हे तक्षि, मैं रात भर विश्राम करूँगा। इस प्रकार वायु के कहने पर नई फूली हुई चूत-लितका ने सिर हिलाकर कहा नहीं नहीं नहीं?।

भावक ने पूछा—यहाँ भ्रापनं तीन बार 'निहि' पद का प्रयोग क्यों किया ?

कि ने उत्तर दिया—'यदि मैं तीन बार निह-पद का प्रयोग न करता तो छन्द में कमी रह जाती"।

भावक—'जी नहीं । तीन बार निहपद के प्रयोग करने में किव का आश्रय यह है कि चूतलतिका का तात्पर्य यह है कि तीन दिन तक तुम मेरे घर न ठहरों। ऐसा गृढ़ आश्रय समस्त पद्य का है सो 'नवकुसुमिता' तथा 'एकान्स' इन दोनों विशेषणों से भासित होता है।''

यह उदाहरण तो हुन्ना सरसहृदय भावक का । कुछ भावक तो श्रपनी भावकता के मद में मत्त होकर शब्दों का ऐस तोड़-मरोड़ करते हैं कि चित्त को विरक्त कर देते हैं। विहारी का दोहा है—

मानहु मुखदिखरावनी दुलाईन करि ऋतुराग । सामु सदन मन ललन हूँ सौतिन दियो मुहाग ॥ इसका यथार्थ अर्थ रत्नाकरजी ने यों बतलाया है—नई दुलहिन विवाहित होकर आई है। आते ही उसकी सुघराई तथा शील पर रीक्ष कर सासु ने घर का प्रभुत्व, नायक ने उसके रूप तथा गुणों पर अनुरक्त होकर अपना मन, एवं सौतों ने अपने को उसके बराबर न समक्ष कर प्रियतम का प्यार दे दिया । यह सब उसको ऐसे अरुप काल ही मे प्राप्त होगया—मानो मुखदिखाई मे मिल गया।

यह तो है सीधा धौर म्रत्यन्त सरस मर्थ । एक टीकाकार इस मर्थ का ऐसा धनर्थ करते हैं—विदग्धा नायिका म्रपनी दशा धनागत नायक को सूचित करती है—'मानहु'—मेरी प्रार्थना मान जाम्रो—'म्रनुराग करि' प्रेम करके—'मुख दिखरान' म्रपना मुँह मुभे दिखाभ्रो—क्योंकि 'नींदु लहि न' रात मुभे नींद नही म्राई—म्राज म्राने मे वाधा नही हैं—क्योंकि 'सामु सदन मन' मेरी सास घर मे नही हैं धौर 'ललन हूं' मेरे स्वामी ने भी—'सौतिन दियो सुहाग' मेरी सौत के पास गये हैं।

भावक सन्जन खयं समभ लें इन दोनों मे कौन सा अर्थ हृदय-प्राही है।

एक उदाहरण टीकाकारों के मौलिमाणिक्य मिल्लनाथ का लीजिए।

दुर्योधन पाडवों को वनवास दिलाकर भी सदा उनके डर से चिकत रहता है—इस बात का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

कथापसङ्गेन जनैरुदाहृतादनुस्मृताखण्डलस्नुत्विक्रमः। तवाभिधानाद्व्यथते नताननः सुदुस्सहान्मन्त्रपदादिवेारगः॥

इसका सीधा अर्थ यों है—वनेचर युधिष्ठिर से कहता है—
"आपस में बातचीत करते हुए लोग जब कभी आपका नाम लेते हैं

तब दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके सिर नीचा कर लेता है—जैसे प्रबल मन्त्र के प्रभाव से सर्प की फणा गिर जाती है।"

टीकाकार ने इस श्लोक मे जितने विशेषण हैं समो को उपमान-उपमेय दोनों मे लगाने की गरज से सर्पपच मे विशेषणपदों का भ्रथ यों करते हैं।

(१) 'मन्त्रपदात् उरगः नताननः'—'सर्प मन्त्र के प्रभाव से सिर नीचा करता है'—यह मुख्य वाक्य हुआ।

ग्रव विशेषणों को 'मन्त्रपदात्' मे लगाता है—पहला विशेषण है 'कथाप्रसङ्गेन जनैरुदाहतात्'—ग्रर्थात् मन्त्र डबारित होता है उन लोगो से—'जनै:'—जो 'कथाप्रसङ्गो मे'—विषवैद्यों मे—'इन' श्रेष्ठ हैं। दूसरा विशेषण है 'तवाभिधानात्' ग्रर्थात् जिस मन्त्र मे 'त' (तत्तक) तथा 'व' (वासुिक) के 'ग्रिभिधान' नाम हैं। ग्रव एक पद वाक़ी रहा 'ग्रनुस्पृताखण्डलसूतुविक्रमः'। इसका 'उरगः' के साथ लगता हुग्रा ग्रर्थ है—'ग्रनुस्पृत' है—'ग्राखण्डलसूतु' (इन्द्र के छोटे माई विष्णु) के 'वि' (पत्ती—गरुड़) का 'क्रम' (चलना) जिसकी।

ऐसी टीका टीकाकार के पाण्डित्य को अवश्य सूचित करती है—पर सहृदयहृदयग्राहक नहीं होती।

शक्ति से प्रतिभा और व्युत्पित्त उत्पन्न होती हैं। इनमे प्रतिभा का विवरण हो चुका । 'व्युत्पित्त' का विचार बाकी है। उचित अनुचित के विवेक को 'व्युत्पित्त' कहते हैं। प्रतिभा और व्युत्पित्त मे आनन्द ने प्रतिभा को प्रधान माना है। अव्युत्पित्तकृतदेश तो प्रतिभा के बल से ढक जाते है—अप्रतिभाकृतदेश बहुत जल्द व्यक्त हो जाता है। पर मङ्गल्ल ने व्युत्पित्त ही को प्रधान माना है। पर असल बात यह है कि प्रतिभा और व्युत्पित्त दोनो परस्पर मिल ही कर प्रधान होती हैं। जैसे विना लावण्य के केवल शरीरसौष्ठव—म्रथवा विना शरीरसौष्ठव के केवल लावण्य—सच्चा सौन्दर्थ नहीं होता।

#### ( 4 )

प्रतिमा भ्रीर व्युत्पत्ति दोनों जिसमे है वही 'कवि' है। 'कवि'
तीन प्रकार के होते हैं—(१) शास्त्रकवि, (२) काव्यकि, (३)
शास्त्रकाव्योमयकि। कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि इनमे सबसे
श्रेष्ठ शास्त्रकाव्योमयकि, फिर काव्यकि, फिर शास्त्रकि।
पर यह ठीक नही। भ्रपने भ्रपने चेत्र में तीनों ही श्रेष्ठ हैं—जैसे राजहंस चिन्द्रका का पान नहीं कर सकता पर नीरचीरिववेक वहीं करता
है। कोई भ्रपनी सहृद्वता ही के द्वारा काव्यममें सममता है—
कोई काव्य से उत्पन्न सात्त्रिकादि अनुभानों के द्वारा सममता है।
फिर कोई भावक ऐसा होता है जिसकी दृष्ट केवल दोष ही पर जाती
है—किसी की दृष्टि गुणों ही पर—भीर किसी की दृष्टि जाती
है दोनों पर, किन्तु गुणों का तो वह भादर करता है भीर भवगुणों
का परित्याग—जैसा एक पुरानी डिक्त में कहा है—

गुणदोषौ बुधो गृह्धन् इन्दुक्ष्येदाविवेश्वरः। शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति॥

पण्डित गुण-दोष दोनों का प्रहण करके गुण की प्रशंसा करके व्यवहार करते हैं पर दोष को अपने हृदय के भीतर ही डाल देते हैं। जैसे शिवजी ने समुद्रमन्थन-काल में चन्द्रमा और विष दोनों का प्रहण किया—पर चन्द्र को तो सिर पर रक्खा और विष को शरीर के अन्दर।

चकोर यद्यपि नीरचीरिववेक नहीं कर सकता तथापि चिन्द्रिका का पान वहीं कर सकता है। इसी तरह जैसे शास्त्र-किव के काव्य में रससम्पत्ति नहीं होती उसी तरह काव्यकवि के काव्य मे शास्त्रानुसार तर्क-युक्ति नहीं होती। असल मे दोनों बराबर ही हैं— ग्रीर दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। बात यों है कि शास्त्रज्ञान से जो संस्कार उत्पन्न होता है मो संस्कार कान्यरचना मे मदत करती है परन्तु शास्त्र मे तन्मय बुद्धि कान्य-रचना मे बाधा डालती है। इसी तरह कान्यपरिशीलनजनित संस्कार शास्त्रज्ञान मे उपकारक होता है—पर कान्य मे तन्मय होना शास्त्रज्ञान मे बाधक होता है।

शास्त्रकवि तीन प्रकार के होते हैं—(१) जो शास्त्र का निबन्धन करते हैं—(२) जो शास्त्र में काव्य का सिन्मश्रण करते हैं (जैसे लेंगिलम्बराज का वैद्यक प्रन्थ)—(३) जो काव्य में शास्त्रार्थ का सिन्मश्रण करते हैं (जैसे नैष्धचरित में दर्शनसर्ग, या शिशुपालवध में राज-नीतिसर्ग)।

कान्यकवि के ग्राठ प्रभेद हैं—(१) रचना-कवि (२) शब्द-किव (३) अर्थ-किव (४) अलङ्कार-किव (५) रचना-किव, (६) रस-किव (७) मार्ग-किव (८) शास्त्रार्थ-किव। (१) रचना-किव के कान्य मे शब्द का चमत्कार रहता है। अनुप्रास, लम्बे समास, ग्रारमटी रीति इत्यादि। (२) शब्द-किव तीन तरह के होते हैं—एक जो नाम-शब्द (संज्ञा) का प्रचुर प्रयोग करते हैं। दूसरे श्राख्यात (क्रिया) का प्रधिक प्रयोग करते हैं। श्रीर तीसरे मे नाम श्राख्यात दोनों का प्रचुर प्रयोग रहता है। (३) अर्थ-किव के कान्य मे अर्थ का चमत्कार—(४) अलङ्कार-किव के कान्य मे श्राह्मारों का चमत्कार—(५) अलङ्कार-किव के कान्य मे सार्ग (ढङ्ग) का चमत्कार—(७) मार्ग-किव के कान्य मे मार्ग (ढङ्ग) का चमत्कार—श्रीर (८) शास्त्रार्थ-किव के कान्य मे शास्त्र के गृदतत्त्वों को सरस रूप मे कहने का चमत्कार रहता है।

इन ध्राठों गुणो में से दो या तीन गुण जिस कि के कान्य में हों वह नीचश्रेणी का किव है। जिसके कान्य मे पाँच गुण हों वह मध्यम श्रेणी का किव है। जिसके कान्य मे सभी गुण हों वह 'महाकिव' है।

कियों की दस अवस्थाये होती है। इनमे सात तो 'बुद्धिमान्' भ्रीर 'श्राहार्यबुद्धि' कियों मे भ्रीर तीन 'श्रीपदेशिक' किये मे। ये दसों अवस्थायें यों हैं—

- (१) काव्यविद्यास्नातक—जो कवित्व-सम्पादन की इच्छा से काव्य-विद्या श्रीर उपविद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है।
- (२) हृदय-कवि—जो मन ही मन काव्य करता है, उसे व्यक्त नहीं करता।
- (३) अन्यापदेशी—काव्य-रचना करके कहीं लोग दुष्ट न कह दें इस डर से दूसरे की रचना कह कर प्रकाश करता है।
- (४) सेविता—काच्य करने का अभ्यास हो जाने पर पुरवासी कवियों में से किसी एक की रचना को आदर्श मान कर उसका अनुकरण करता है।
- (५) घटमान—जो शुद्ध फुटकर कितायें तो करता है पर कोई प्रबन्ध नहीं रचता !
  - (६) महाकवि--जो किसी एक तरह का काव्य-प्रबन्ध रचता है।
- (७) कविराज जो अनेक भाषाओं मे भिन्न भिन्न रसो के काव्य-प्रवन्धों की रचना करता है। ऐसे कवि संसार मे बहुत कम होते हैं।
- (८) भ्रावेशिक—जो मन्त्रादि उपदेश के बल से सिद्धि प्राप्त करके जिस समय उस सिद्धि का प्रभाव रहता है तब तक काज्य करता है।

- (६) ग्रविच्छेदी—जो जभी चाहे निरविच्छन्न कविता कर सकता है।
- (१०) संक्रामियता—जो मन्त्र-सिद्धि के बत्त से अपनी सरस्वती (कवित्व-शक्ति) का कन्याओं या कुमारो मे संक्रमण कर सकता है।

सन्त्रसिद्ध कवियों के दो उदाहरण प्रसिद्ध है। पर नाम उनका ज्ञात नहीं है। एक वे जो सभात्रों में जाकर जो बात करें सब भुजङ्गप्रयात छन्द में। उनकी प्रतिज्ञा होती थी।

अस्यां सभायां ममेषा प्रतिज्ञा उतङ्गपयातै विना वाङ्न बाच्या।।
दूसरे काश्मीर राजा की सभा मे जाकर शास्त्रार्थ करने लगे—
सभी बात पद्यों ही मे कहे। उनके प्रतिवादी कई कचा के बाद गद्य
मे बोलते हुए भी शिथिल पड़ने लगे। तब सिद्धजी ने कहा—

अनवचे यदि पद्ये गद्ये शैथिल्यमावहसि । तत्कि त्रिभ्रवनसारा तारा नाराधिता भवता ॥

अर्थात्—मेरे अनवद्यपद्यों के सामने गद्य कहते हुए भी आप शिथिल हो चले, सो क्या आपने श्रीतारादेवी की आराधना कभी नहीं की ? कविता के सतत अभ्यास से कुकिव की रचना परिपक होती है। किवता का 'परिपाक' क्या है इसमें मतमेद है। वामन का मत है कि जब किवता के शब्द ऐसे ठीक बैठ लाय जिससे एक अचर का भी बलट फेर होने से सब बिगड़ जाय तो इस किवता को 'परिपक्व' समभना। पर अवन्तिसुन्दरी का मत है कि यह तो एक प्रकार की किव में न्यूनता है कि अपने काव्य को केवल एक ही तरह की शब्द-रचना में निबद्ध कर सकता है। महाकिवयों की तो ऐसी शिक्त होती है कि एक ही मान को नाना प्रकार के शब्दों में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसिलए बचित लच्चा यही है कि वर्णनीय रस के योग्य शब्द और अर्थ का निबन्धन जब हो तभी किवत्य को 'परिपक्व' समभाना चाहिए। ग्रौर ऐसा परिपाक हुआ या नहीं इसमे सहृदयों का हृदय ही प्रमाण हो सकता है।

यह परिपाक नव प्रकार का होता है—(१) आदि में और अन्त
में जो विरस है उसे 'पिनुमन्दपाक' कहते हैं। (२) आदि में विरस
अन्त में मध्यम उसे 'वदरपाक'। (३) आदि में विरस अन्त में सरस
उसे 'मृद्धोकापाक'। (४) आदि में मध्यम अन्त में विरस 'वार्ताकपाक'।
(५) आदि में और अन्त में मध्यम 'तिन्तिडीपाक'। (६) आदि में
मध्यम अन्त में सरस 'सहकारपाक'। (८) आदि में सरस अन्त
में विरस 'क्रमुकपाक'। (८) आदि में सरस अन्त में मध्यम
'त्रपुसपाक'। (६) आदि में अन्त में सरस अन्त में मध्यम
(१), (४), (७) सर्वथा त्याज्य हैं। (२), (५), (८) का संशोधन
करना। और बाक़ी (३), (६), (६) का प्रहण करना चाहिए।

( € )

व्याकरणशास्त्र के अनुसार जिसका रूप निर्णीत हो उसे 'शब्द' कहते हैं। निरुक्त-नियंद्ध-कोश आदि से निर्दिष्ट जो उस शब्द का अभिधेय है—वही उसका 'अर्थ' है। शब्द और अर्थ दोनों मिलकर 'पद' कहलाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते तब तक हमारे लिए वह 'पद' नहीं है। पदों की वृत्ति पाँच प्रकार की है—सुब्वृत्ति, समासवृत्ति, तिद्धतवृत्ति, छद्वृत्ति, तिद्वृत्ति।

सुब्वृत्ति के भी पाँच भेद हैं। (१) जातिवाचक—'गाय' 'घोड़ा' 'पुरुष' 'हाथी'। (२) द्रव्य (व्यक्ति) वाचक—'हिर', 'हिरण्यगर्भ', 'काल', 'प्राकाश' 'दिक्'। (३) गुणवाचक—'श्वेत', 'फुष्ण', 'लाल', 'पीला'। (४) ग्रसत्त्ववाचक (जो किसी वस्तु का वाचक नहीं है)—जैसे प्रादि उपसर्ग। (५) कर्मप्रवचनीय—'को,' 'पर' इत्यादि। यह पाँच प्रकार की सुब्वृत्ति समस्त वाङ्मय की 'माता' कहलाती हैं।

सुब्दृत्ति ही समासदृत्ति है। मेद इतना ही है कि सुब्दृत्ति मे शब्द व्यस्त रूप मे—ग्रलग ग्रलग—रहते है ग्रीर समासदृत्ति मे समस्त—मिले हुए—रूप मे इसके छ: भेद हैं। इनके नाम चमत्कार के साथ इस श्लोक मे कहे गये हैं—

'द्वन्द्वो द्विगुरिप चाई मद्गेहे नित्यमन्ययीभावः । तत्पुरुष कर्मधारय येनाई स्यां बहुवीहिः'॥

इसका व्यंग्य अर्थ ऐसा है—'मैं घर मे द्वन्द्व (दो प्राणी, स्ती-पुरुष) हूँ। द्विगु हूँ (दो बैल मेरे पास हैं)। मेरे घर मे नित्य अव्ययी-भाव रहता है (खरचा नहीं चलता)। तत्पुरुष (इसलिए हे पुरुष महाशय) कर्मधारय (ऐसा काम करो) जिससे मैं बहूब्रीहि (अधिक अन्नवाला) हो जाऊँ'। इसी व्यंग्यार्थ के द्वारा छ: समासों के नाम भी बतलाये गये हैं।

तिखतन्नियाँ अनन्त हैं। ये वृत्तियाँ प्रातिपादिकसम्बन्धी होती हैं। जैसे 'सिन्धु' से 'सैन्धव', 'लोक' से 'लौकिक' 'मुख' से 'मौखिक' इत्यादि।

कृद्वृत्ति घातु-सम्बन्धी होती है। 'क्ट' घातु से 'कर्ता, 'हू' घातु से 'हर्ता' इत्यादि।

'तिब्वृत्ति'—दसों लकार लट् लिट् इत्यादि द्वारा—दस प्रकार की होती है। इसके भी दो प्रभेद हैं—शुद्ध-धातुसम्बन्धी—जैसे 'करोति' 'हरति' इत्यादि—श्रीर नामधातु-सम्बन्धी जैसे 'पल्लवयित' 'पुत्रीयित' इत्यादि।

ये पाँच प्रकार के पद परस्पर अन्वित होकर अनन्त रूप धारण करते हैं। इसी अनन्त रूप के प्रसंग यह उक्ति प्रसिद्ध है कि—'शृहस्पति वक्ता थे, इन्द्र श्रोता, १००० दैवी वर्ष तक कहते रहे—पर—शब्दराशि का अन्त नहीं हुआ।'।

विदर्भदेश के वासी अपने बोल-चाल और लेखें। में सुब्वृति का अधिक अवलम्बन करते हैं—गौडदेशी समासवृत्ति का—दिचण-देश-वासी तिद्ववृत्ति का—उत्तर-देशवासी अद्वृत्ति का—और तिब्वृत्ति सभी देश मे पसन्द है।

जिस मर्थ का कहना इष्ट है उस मर्थ के बोधक पदों के समूह को 'वाक्य' कहते हैं। वाक्य के बोधन प्रकार तीन हैं—वैभक्त, शाक्त, तथा शक्तिविभक्तिमय। प्रतिपद के साथ जो उपपद या कारक विभक्ति लगी हैं उनके द्वारा जो बोध होता है सो 'वैभक्त' है। जहाँ विभक्ति लुप्त हैं—जैसे समासों मे—तहाँ जो बोध होता है सो केवल शब्दों के शक्ति द्वारा—इससे इसे 'शाक्त' कहते हैं। जिस वाक्य मे दोनों तरह के पद हैं वहाँ शक्तिविभक्तिमय है।

वाक्य के दस भेद हैं:-

- (१) एकाख्यात-जिसमे एक ही क्रियापद है।
- (२) भ्रनेकाख्यात—जिसमे भ्रनेक क्रियापद हैं। यहाँ भ्रनेक क्रियापद होने के कारण यद्यपि भ्रनेक वाक्य भासित होते हैं तथापि परस्पर सम्बद्ध होने के कारण ये मिलकर एक ही वाक्य सममे जाते हैं।
  - (३) श्रावृत्ताख्यात-जिसमे एक ही क्रियापद बारम्बार श्राया है।
- (४) एकामिधेयाख्यात—जिसमे एक ही अर्थ के कई क्रियापद हैं। जैसे—

हृष्यति चूतेषु चिरं, तुष्यति वकुलेषु, मोदते मरुति ।

(५) परिणवाल्यात—जिसमे एक ही क्रियापद कई बार भ्रावे पर स्वरूप-भेद से जैसे—

'साऽस्मिन् जयति जीवातुः पञ्चेषोः पञ्चमध्वनिः । ते च चैत्रे विचित्रैलाकक्कोलीकेलयोऽनिलाः' ॥ यहाँ 'श्रमिलाः' का क्रियापद 'जयन्ति' होगा—जो पहली पंक्ति के 'जयति' पद का परिणत रूप है।

(६) अनुवृत्ताख्यात—जिसमे पूर्व वाक्यगत क्रियापद द्वितीय वाक्य के साथ पहले ही स्वरूप मे अन्त्रित होता है। जैसे—

'चरन्ति चतुरम्भोधियेलोद्यानेषु दन्तिनः। चक्रवालाद्रिकुञ्जेषु कुन्दभासो गुणाश्च ते'॥

यहाँ 'चरन्ति' क्रियापद का उसी रूप में 'गुणा:' के साथ भी अन्वय है।

(७) समुचिताख्यात—जहाँ एक ही क्रियापद ऐसा चुनकर रक्खा गया जो उपमान उपमेय दोनों मे यथावत् लगता है। जैसे—

'परिग्रहभराक्रान्तं दौर्गत्यगतिचोदितम् । मनो गन्त्रीव क्रुपथे चीत्करोति च याति च' ॥

(८) म्रम्याहताल्यात—जहाँ क्रियापद स्पष्ट नहीं है पर भ्रध्याहत हो सकता है—जैसे

'चन्द्रचूडः श्रिये स वः' यहाँ 'भूयात्' अध्याहृत है।

(६) कृदभिहिताल्यात—जहाँ क्रियापद का काम कृदन्तपद देता है—जैसे

'श्रमिमुखे पयि संहतपीक्षितम्' यहाँ 'ईन्तितं समहार्षीत्' की जगह 'ईन्तितं संदृतम्' है।

(१०) अनपेचिताख्यात—जहाँ क्रियापद के उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। जैसे—

'कियन्मात्र' जलं विष्र' यहाँ 'मस्ति', 'भवति' का प्रयोजन नहीं है। गुगा ग्रीर ग्रलंकारसहित वाक्य ही को 'काव्य' कहते हैं। काव्य के लच्चा के प्रसंग शंथों मे ग्रनन्त शास्त्रार्थ है। इस विचार का यहाँ ग्रवसर नहीं है।

काव्य के विरुद्ध कई ग्राचिप किये जाते हैं।

(१) "कान्यों में प्राय: मिथ्या ही बातों के वर्णन पाये जाते हैं। इसलिए कान्य का उपदेश अनुचित है—

['उपवीणयन्ति परमप्सरसो तृपमानसिंह तव दानयशः। सुरशाखिमौलिकुसुमस्पृहया नमनाय तस्य यतमानतमाः॥'

मानसिंह की प्रशंसा में किव कहता है—'श्रप्सरा लोग श्रापके दान का यश गाती हैं—क्यों ?—कल्पद्रुम की ऊपरवाली डारों में जो फूल लगे हैं उनको वे तोड़ना चाहती हैं—जब तक पेड़ का सिर नीचा नही होगा तब तक यह नही हो सकता—इसलिए कल्पतर से श्रिषक दानी के यश का वर्धन सुनकर उनका माथा अवश्य नीचा होगा फिर फूल चुनना सुकर हो जायगा'। यहाँ सभी वातें मिथ्या हैं—न अप्सरायें ऊपर के फूल चुनना चाहती हैं—न मानसिंह के दानयश को गाती हैं।]

पर यह ग्राचेप ठीक नहीं। किसी की स्तृति में यदि प्रश्ववाद का प्रयोग किया नाय तो वह मिथ्या नहीं कहा जा सकता। विशेष कर जब स्तृत पुरुष स्तृति का पात्र है। ग्रौर फिर ऐसी काल्पनिक एक्तियाँ तो कान्यों ही में नहीं—श्रृति ग्रौर शास्त्रों में भी भ्रानेक पाई जाती हैं—जैसे

'यस्तु प्रयुक्तो कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले। सोऽनन्तमामोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः॥' यहाँ कहा है कि नो शुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है सो परलोक में मनन्त फल पाता है। यहाँ अत्युक्ति स्पष्ट है। (२) कान्य के प्रति दूसरा ग्राचेप यह है कि कान्यों मे प्रस-दु,पदेश पाये जाते हैं। जैसे कोई न्यभिचारिणी स्त्री ग्रपनी कन्या से कहती है—'न मे गोत्रे पुत्रि कचिदिप सतीलाञ्छनमभूत' (मेरे कुल में कभी पवित्र होने का कलंक नहीं लगा है)।

इसका समाधान यह है—यह केवल उल्टा उपदेश का प्रकार है। सचिरित्र होना उचित है, इस सीधे उपदेश का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उलटे उपदेश की हँसी उड़ाने का। इसी उपदेशप्रकार का अवलम्बन ऐसे रलोकों में किया जाता है। जैसे—किसी ने अपने मित्र की बड़ी हानि की—तिस पर जिसकी हानि हुई वह कहता है—

उपकृतं वहु मित्र किमुच्यते सुजनता मथिता भवता परा । विद्धदीद्दशमेव सदा सखे सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम् ॥

'भ्रापने बड़ा उपकार किया—अपनी सज्जनता प्रकट की। ऐसा ही उपकार करते हुए भ्राप विरंजीवी होंंग

(३) तीसरा त्राचेप काव्य के प्रति यह है कि इसमें अश्लील शब्द और अर्थ पाये जाते हैं।

इसका समाधान यह हैं—जहाँ जैसा प्रक्रम आ जाय वहाँ वैसा वर्णन करना उचिव ही है। अरलील कान्यों के द्वारा भी अच्छे अच्छे उपदेश हो सकते हैं। और अरलील वाक्य तो वेदों मे और शाखों मे भी पाये जाते हैं। फिर कान्यों ही पर यह आचेप करना हित नहीं है।

वाक्य ही को 'वचन' 'उक्ति' कहते हैं। कहनेवालों के भेद के अनुसार वचन तीन प्रकार के माने गये हैं—जाहा, शैव, वैष्णव ।

अ। युपुराण भ्रादि पुराणों में जो वयन ब्रह्मा के कहे हुए मिलते हैं उन्हें 'ब्राह्म' कहते हैं। इन ब्राह्म वचनों के पांच प्रमेद हैं—स्वायम्भुव, ऐश्वर, श्रार्ष, श्रार्थिक, श्रार्षिपुत्रक। 'स्वयम्भू' हैं ब्रह्मा—उनके वचन 'ब्राह्म' हैं। ब्रह्मा के सात मानसपुत्र—मृगु (श्रयवा वसिष्ठ), मरीचि, अंगिरस्, श्रित्र, पुलस्य, पुलह, क्रतु—का नाम है 'ईश्वर'—इनके कहे हुए वचन 'ऐश्वर' हैं। इन ईश्वरों के पुत्र हैं ऋषिगणा—इनके वचन हैं 'ग्रार्ष'। ऋषियों की सन्तान हैं ऋषीकगणा—इनके वचन हैं 'ग्रार्षिक'। ऋषियों के पुत्र हैं ऋषिपुत्रक—इनके वचन हैं 'ग्रार्षिपुत्रक'।

इन पॉचों वचनों के लक्त्या यों हैं-

(१) सर्वभूतात्मकं भूतं परिवादं च यद् भवेत् । क्वचिन्निरुक्तमोक्षार्थं वाक्यं स्वायम्भुवं हि तत् ।।

भ्रयात्—'स्वायम्भुव' वाक्य वह है जो सकत जीव जन्तु के प्रसंग यथावत् उक्ति है और कहीं कहीं मोच का भी साधक है।

(२) व्यक्तक्रममसंक्षिप्तं दीप्तगम्भीरमर्थवत् । मत्यक्षं च परोक्षं च लक्ष्यतामैश्वरं वचः ॥

'ऐश्वर' वचन वह है जिसका क्रम स्पष्ट है—संचिप्त नहीं है— इज्ज्वल —गम्भीर—ग्रर्थ से भरा—प्रत्यच भी है श्रीर परोच भी।

(३) यत्किञ्चिनमन्त्रसंयुक्तं युक्तं नामविभक्तिभिः । प्रत्यक्षाभिहितार्थे च तद्दषीयां वचः स्मृतम् ॥

'म्रार्ष' वचन वह है जिसमें कुछ मन्त्र मिले हैं—नाम भ्रौर विभक्ति से संयुक्त है—श्रौर जिसका अर्थ स्पष्ट उक्त है।

(४) नैगमैवि विधैः शब्दैर्निपातबहुत्तं च यत् । न चापि सुमहद्दाक्यमृषीकाणां वचस्तु तत् ॥ 'भ्राषिक' वचन वह है जिसमें वैदिक शब्द नाना प्रकार के हैं— निपात शब्दों का अधिक प्रयोग है—ज़ौर बहुत विस्तृत नहीं है ।

(५) अविस्पष्टपदमायं यच्च स्याद् नहुसंशयम् । ऋपिपुत्रवचस्तत् स्यात् स नर्वपरिदेवनम् ॥

'ग्राधिपुत्रक' वचन वह है जिससे बहुत से पद स्पष्ट नहीं हैं— जो बहुत सन्दिग्ध है—ग्रीर सब लोगों के परिदेवन के सहित है। इनके प्रत्येक के बदाहरण पुराखों में मिलते हैं।

वचन के विषय मे प्राचीन 'सारखत' कवियों का सिद्धान्त ऐसा है-

त्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गुह, बृहस्पति, भागंव इत्यादि ६४ शिष्यों के प्रति जो उपदेश वाक्य है उसे 'पारमेश्वर' कहते हैं। वही पारमेश्वर वचन क्रम से देव और देवयोनियों में यथामित ज्यवहृत होने पर 'दिज्य' कहलाया। देवयोनि हैं—विद्याधर, अप्सरा, यच, रचस्, गन्धर्व, कित्रर, सिद्ध, गुह्मक, भूत और पिशाच। इनमें पिशाचादि— जो शिव के अनुचर है—अपने स्थान मे संस्कृत मोलते हैं पर मर्त्य- लोक में जब उनके वचन लिखे जायँगे तो भूतभाषा मे। अप्सराओं की उक्ति प्राकृत भाषा मे।

यह 'दिन्य' वचन चार प्रकार का होता है—वैबुध, वैद्याधर, गान्धर्व, और योगगिनीगत। इनमें (१) 'वैद्युध' वचन समस्त झौर न्यस्त दोनो प्रकार के पद सहित हैं—शृंगार और झद्भुतरस से पूर्ण-सनुप्रास सहित—और उदार। (२) 'वैद्याधर' वचन अनुप्रास की छाया-मात्र-समेत, चतुर उक्ति से पूर्ण, प्रसादगुणसम्पन्न झौर लम्बे समाससहित। (३) 'गान्धर्व' वचन बहुत पर छोटे समासों से भरा—जिसके तत्त्वार्थ समभने के लायक हैं। (४) 'योगिनीगत' वचन समास झौर रूपक से परिपूर्ण—गम्भीर अर्थ और पदक्रम

सिह्य--सिद्धान्तों के शनुसार । 'भौअंग' वचन भी प्रभावशाली होने के कारण 'दिन्य' माना गया है । इसमें प्रसादगुणयुक्त मधुर उदात्तपद समस्त तथा न्यस्तरूप से रहते हैं । इसमें स्रोजस्वी शब्द नहीं रहते ।

इन 'दिन्य' वचनों का उपदेश इसिलए आवश्यक है कि नाटकों मे जब किव इन देवताओं या देवयोनियों की उक्तियों को लिखेगा तो उनके वचन किस प्रकार के होने चाहिए सो जाने बिना कैसे लिख सकेगा ?

यह बात प्रसिद्ध है कि मर्त्यलोक में अवतार लेने पर जैसे वचनों में भगवान वासुदेव की अभिक्चि थी वही 'वैष्णव' वचन है—उसी को 'मानुष' वचन भी कहते हैं।

इस 'वैष्णव' या 'मानुष' वचन के तीन भेद हैं—जिसे तीन 'रीति' कहते हैं। इनके नाम हैं—वैदर्भी, गौडी, पांचाली।

इसके अतिरिक्त 'काकु' अनेक प्रकार की होती है। 'काकु' व्यक्ति (उचारण) के विकार का नाम है। राजशेखर ने इसका लचण लिखा है 'अभिप्रायवान पाठधर्म: काकु:'—अर्थात् किसी अभिप्रायविशेष से यदि उचारण के स्वरादि में कुछ विलचण परिवर्तन कर दिया जाय उसी को 'काकु' कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है—साकांच, निराकांच। जिस काकु के समम्मने में दूसरे वाक्य की अपेचा होती है वह काकु साकांच है। जो काकु वाक्य के बाद स्वतन्त्र रूप से भासित हो सो निराकांच है। साकांच काकु तीन प्रकार की है—अर्थापार्थ, प्रभगर्भ, वितर्कगर्भ। निराकांच काकु सी तीन प्रकार की है—विधिरूप, एचररूप, निर्णयरूप। इनके अतिरिक्त मिश्रितकाकु को अनन्त प्रकार हैं। जैसे अनुज्ञा-रपहास-मिश्रित, अभ्युमगम-अनुनय-मिश्रित इत्यादि। जो अर्थ का चमत्कार केवल शब्दों से नही निकलता सो काकु से निकलता है।

कान्य प्राय: लोग संस्कृत ही भाषा में करते हैं। पर उसके पढ़ने का ढंग वही जानता जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है। भ्रौर यह पढ़ने का ढंग भ्रनेक जन्म के प्रयास से सिद्ध होता है। प्रसन्नता पर स्वर को मन्द करना उचित है, अप्रसन्नता पर तीत्र। जलित-काक्रसहित-उज्ज्वल-अर्थ के अनुसार पदच्छेदसहित सुनने मे सुखकर-स्पष्ट-ऐसे पाठ की किन प्रशंसा करते हैं। भ्रतिशीध—ग्रतिविल्लिन्जत—ग्रधिक उच स्वर मे--- विल्कुल नादहीन-पदच्छोद रहित-बहुत घीमा-ऐसे पाठ की निन्दा होती है। गम्भीरता—प्रनैश्वर्य—तारमन्द का समुचित प्रयोग—संयुक्त वर्णों की कोमलता-ये पाठ के गुगा हैं। जिस पाठ मे विभक्तियाँ स्पष्ट हों, समासों में गड़बड़ी न की जाय, पदसन्धि गुद्ध परिस्कृट हो-ऐसा पाठ प्रतिष्ठित समका जाता है। पढ़ने के समय विद्वान को चाहिए कि जो पद पृथक् हैं उनको मिला न दें, या जो समस्त हैं उनको झलग न कर दें, झौर झाख्यातपद को मन्द न कर दें । शब्द या शन्दार्थ नहीं भी जानता हो यदि पढ़ने का ढंग अच्छा है तो लोगों को सुनने मे अच्छा लगता है।

देशमेद से पढ़ने के ढंग में मेद पाया जाता है। काशी से पूरव मगधादि देशवासी संस्कृत अच्छी तरह पढ़ते हैं—प्राकृत के पढ़ने में ये कुण्ठित हो जाते हैं। गौडदेशवासी प्राकृत गाया को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। इनका पढ़ना न अस्पष्ट न खूब स्पष्ट, न रुच न कोमल, न धीमा न ऊँचा है। कोई भी रस हो, कोई मी रीति, कोई भी गुण—कर्याट देशवासी सभी को गर्व और टंकार के साथ पढ़ते हैं। द्रविडदेशवासी गद्य, पद्य तथा मिश्रित गद्यपद्य सभी को गाने के सुर मे पढ़ते हैं। लाट देशवासी संस्कृत से द्वेष रखते हैं वे प्राकृत मधुर रीति से पढ़ते हैं। सुराष्ट्रादि देशवासी संस्कृत मे कहीं कहीं अपश्रंश मिलाकर सुन्दर रीति से पढ़ते हैं। काश्मीरवासी शारदा के प्रसाद से ऐसे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि उनके में गुडुचो का पानी भरा है (!!) उसके आगे उत्तरा-पथ के बाखी अधिक सानुनासिक उद्यारण-पूर्वक पढ़ते हैं। पाञ्चाल-प्रान्त-बासियों के पाठ मे रीतियों का अनुसरण वर्णरचना का पूर्ण और स्पष्ट उद्यारण, यति के नियमों का परिपालन—ये सब गुण रहते हैं। और उनके सुनने से ऐसा भान होता है कि कान मे मधु पढ़ रहा है।

अच्छे पाठ का ढंग यही है कि सभी वर्ण अपने अपने समुचित स्थान से चचरित हों और अपने समुचित रूप में और उनमें वाक्यों के अर्थ के अनुसार विराम हो।

#### (e)

काल्यार्थ के—मर्थात् काल्य के विषय के—१६ योनि या मूल हैं—
(१) श्रुति, (२) स्मृति, (३) इतिहास, (४) पुराण, (५) प्रमाणविद्या—मर्थात् मीमांसा और न्याय-वैशेषिक, (६) समयविद्या—
मर्थात् म्रवान्तर दार्शनिक सिद्धान्त, (७) मर्थशास, (८) नाट्यशास,
(६) कामसूत्र, (१०) स्त्रीतिक, (११) कविकिएत कथा, (१२)

प्रकीर्णक, (१३) उचित्रसंयोग, (१४) योक्तूसंयोग, (१५) उत्पाध-संयोग, (१६) संयोगविकार।

इनके कुछ दृष्टान्त यहाँ दिये जाते हैं—

- (१) श्रुति में लिखा है—'वर्वशी हाप्सराः पुरूरवसमैलं चकमे' इतने मूल पर समस्त विक्रमोर्वशी नाटक बना।
- (२) स्मृति मे नियम लिखा है कि यदि किसी के ऊपर अधिक भृश्य का दावा किया जाय—वह सबका इनकार करे—तो वादी यदि ऋग्य के कुछ भी अंश को प्रमाणित कर सके तो अभियुक्त को कुल दावा देना होगा।

इसी आधार पर विक्रमोर्वशी का यह श्लोक है।

'इंस प्रयच्छ में कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया ह्ता। विभावितैकदेशेन देयं यदिभयुज्यते'॥

डर्वशी से वियुक्त राजा इंस को कहता है—'हे इंस मेरी प्रियतमा को तुम दे दो । तुमने उसकी गति ली है। और जब कुछ अंश का लेना तुम्हारा प्रमाणित होगया तब तुम्हें सब दावा चुकाना होगा'।

(३) इतिहास (रामायण मे) रामचन्द्रजी सुत्रीव से कहते हैं— 'न स सङ्कुचितः पन्था येन बाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुत्रीव मा बालिपथमन्वगाः'।

'अर्थात् जिस मार्ग के आश्रयण से बालि मारा गया उस मार्ग का अनुसरण मत करो अपनी प्रतिका पर स्थिर रही'।

इसी आधार पर यह श्लोक है-

'मद' नवैश्वर्यत्तवेन लिम्भतं विस्रुच्य पूर्वः समयो विमृश्यताम् । जगिक्विवत्सातुरकण्डपद्धतिर्ने बाल्तिनैवाइततृप्तिरन्तकः'॥

सुमीव को त्रचमणाभी कहते हैं—'श्रमी को नया राज्य तुम्हें मिला है इसके मद को त्याग कर पहले को तुमने प्रतिज्ञा की थी उसका विचार करो । यमराज की संसार-संहारेच्छा क्षेवल बालि के मरने से तृप्त नहीं हुई।'

(४) पुरायों मे लिखा है—'जिन जिन दिशाओं की ओर हिरण्य-कशिपु हँसकर देखता था उन उन दिशाओं को मयभीत देवता लोग नमस्कार करते थे'।

इसी आधार पर कवि ने लिखा है-

स सञ्चरिष्णुभु वनत्रयेऽपि यां यदच्छयाऽशिश्रियदाश्रयः श्रियः ।

## श्रकारि तस्यै मुकुटोपलस्वलत्— करैक्किसन्ध्यं त्रिदशैदिशे नमः॥

इसके प्रसंग में यह कहा गया है कि किन जैसे जितना नेद, स्मृति, पुराण, इतिहास का आश्रयण करता है वैसे ही उतनी ही प्रशंसा का पात्र होता है।

(५) मीमांसा का सिद्धान्त है कि शब्द का श्रमिषेय सामान्य— जाति—है—फिर विशेष भी उसका अर्थ हो जाता है—इसी श्राघार पर कवि कहता है—

> 'सामान्यवाचि पदमप्यभिषीयमानं मां प्राप्य जातमभिषेयविश्लेषनिष्ठम्। स्त्री काचिदित्यभिहिते सततं मनो मे तामेव वामनयनां विषयीकरोति'॥

'सामान्यवाची भी पद मेरे प्रति विशेषवाची हो गया ? सामान्यतः स्तीपद का प्रयोग जहाँ होता है तहाँ हमको उसी वामनयना (मेरी प्रियतमा) का भान होता है।

फिर न्याय का यह सिद्धान्त है, कि 'निरितशय ऐश्वर्थ से युक्त हो ही कर ईश्वर जगत् का कर्ता होता है।' इसी प्राधार पर किव कहता है—

'किमीइ: किं कायः स खळ किम्रुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सजित किम्रुपादान इति च । ध्रतक्येंक्वयें त्वय्यनवसरदुःस्यो इतिधयः क्रतकोंऽयं कांक्विन्मुखरयति मोद्दाय जगतः ॥'

(६) समयविद्याच्चों मे बौद्धसिद्धान्त के आधार पर यह श्लोक है— 'कित्तिकछषकृतानि यानि लोके मिय निपतन्तु विम्रुच्यतां स लोकः । मम हि सुचरितेन सर्वसत्त्वाः परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्तु ॥'

बोधिसत्त्व कहते हैं—'जितने पाप के फल हैं सब मेरे अपर गिरें और मेरे जितने पुण्य हैं उनसे संसार के सब प्राणी सुखी होवें'।

(७) अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के आधार पर— 'बहुव्याजं राज्यं न सुकरमराजमिशाधिभिः'

'राजकार्य छल से भरा हुआ है—विना चारों के काम नहीं चल सकता'।

(८) नाट्यशाख के सिद्धान्त के आधार पर— पार्वती को नृत्य की शिचा देते हुए शिवजी की डिक्ति—

'एवं धारय देवि बाहुलतिकामेवं कुरुष्वाङ्गकं मात्युच्चैर्नम कुञ्चयाग्रचरणं मां पश्य ताविस्थितम् ।'

'हे देवि इस तरह बाहु को फैलाओ—शरीर को ऐसा करो— बहुत नीचे न फ़ुको—पैर को ज़रा मोड़ लो—मैं जैसे खड़ा हूँ सो देखों'।

(e) कामशास के आधार पर—

'नाइचय<sup>र</sup> त्विय यह्नक्ष्मीः क्षिप्त्वाऽघोक्षजमा गता। असौ मन्दरतस्त्वं तु प्राप्तः समरतस्तया।।'

'लक्सी विष्णु को छोड़कर जो तुम्हारे पास आई'—इसमें कुछ, आश्चर्य नहीं। विष्णु मन्दर पर्वत से आये (मन्द-रत हैं) और तुम समर (लड़ाई) से आये (सम-रत) हो।' (१०) लौकिक--

पिबन्त्यास्वाद्य मरिचताम्बुलविशदैर्धुः । मियाधरावदंशानि मधूनि द्रविडाङ्गनाः ॥

'मिर्च ग्रीर पान से रवच्छ मुख द्वारा द्रविड खियाँ ग्रपने प्रियसम के ग्रप्नरों में लगा हुन्रा मद्य पीती हैंंग।

(११) कवि-कल्पित कथा के ग्राधार पर-

'श्रक्ति चित्रशिखो नाम खड्गविद्याघराघिपः। दक्षिणे मलयोत्सङ्गे रत्नवत्याः पुरः पतिः॥ तस्य रत्नाकरसुता श्रियो देन्याः सहोदरी। स्वयंवरविधावासीत् कलत्रं चित्रसुन्दरी॥'

'मलय के दिचिया भाग में रत्नवती नगर के खड़विधाधराधिप राजा हैं। रत्नाकर की खड़की लच्मी देवी की सहोदर बहिन चित्र— सुन्दरी नाम की स्वयंवर विधान से उनकी पत्नी हुई।'

(१२) प्रकीर्ध-धनुर्वेद के ब्राधार पर-

'स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टि' नतांसमाङ्गञ्चितसत्यपादम् । ददर्शं चक्रीकृतचारुवापं महतु मभ्युच तमात्मयोनिम् ॥'

'शिवजी ने कामदेव को देखा जिस समय कामदेव दिख्यानेत्र में मुप्टि लगाये कन्धे को कुकाये वार्ये पैर को मोड़े धनुष खींचे उनको बाग्य मारने को उद्यत थे।'

(१३) उचितसंयोग के ग्राधार पर--
'पाण्ड्योऽयर्मसापि तलम्बहारः

क्लुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन ।

### श्राभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्भरोद्गार इवाद्विराजः'॥

'पांड्य राजा के कन्धे पर (जाल) माला पड़ी है—ग्रीर शरोर में हरिचन्दन का लेप लगा हुग्रा है। मालूम होता है जैसे नवोदित सूर्य के किरणों से लाल श्रंग समेत जल के भरानों से सुशोमित हिमालय हों।'

(१४) योक्तुसंयोग-

'क्वंद्भिः सुरदन्तिनो मधुलिहामस्वादु दानोदकं तन्वानैर्नमुचिद्रु हो भगवतश्वक्षुः सहस्रव्यथाम् । मज्जन् स्वर्गतरङ्गिणीजलभरे पङ्गीकृते पांसुभि— र्यद्यात्राव्यसनं निनिन्द विमनाः स्वर्ह्षोकनारीजनः ॥"

'स्वर्ग की स्त्रियाँ राजा की सवारी से जो उपद्रव हुआ उसकी निन्दा करती गईं। उस सवारी से इतनी घूल उड़ी कि देवताओं के हाथियों की मद-धारा घूल से भरी हुई मधुमिक्लयों को कुस्वादु लगने लगी—भगवान इन्द्र की हज़ारों आँखों मे पीड़ा होने लगी—जिस स्वर्गगङ्गा के जल में वे स्त्रियाँ नहाती थी उसका जल पंकमय है।गया।'

(१५) उत्पाद्यसंयोग—

'डभौ यदि न्योम्नि पृथक्ष्रवाही त्राकाशगङ्गापयसः पतेतास् । तेनोपनीयेत तमात्तनीत्त — माम्रक्तमुक्तात्ततपस्य वसः'।

'नील आकाश मे यदि स्वर्गगङ्गानल की दो घाराएँ गिरती तो उससे भगवान कृष्ण की मुक्तामालाशोभित वन्तःस्थल की उपमा हो सकती।'

## (१६) संयोगविकार---

'गुणानुरागमिश्रेण यश्वसा तव सर्पता। दिग्वधूनां म्रुखे जातमकस्मादर्धकुङ्कुमम् ॥"

'गुणानुराग (लाल) से मिश्रित तुम्हारा (श्वेत) यश जब सर्वत्र फैला तब दिशारूपी खियों के मुख-कुड्कुम आधा ही रिखत से हुए (आधा श्वेत ही मासित हुआ)।'

कान्य के 'विषय' या 'पात्र' सात प्रकार के होते हैं—

- (१) 'दिन्य', स्वर्गीय-जहाँ इन्द्र, शची, अप्सरा इत्यादि के वर्णन स्वर्ग ही के सम्बन्ध में होता है।
- (२) 'दिव्यमानुष'—स्वर्गीय होते हुए मर्त्यक्रोक-सम्बन्धी। इसके चार प्रभेद हैं—

स्वर्गीय पुरुष का मर्त्यलोक मे झाना तथा मर्त्य पुरुष का स्वर्ग जाना—जैसे शिशुपालवध में नारद का द्वारका झाना, झर्जुन का इन्द्र के पास जाना। स्वर्गीय व्यक्ति मर्त्य हो जाय तथा मर्त्य स्वर्गीय हो जाय—जैसे श्रीकृष्ण का झवतार और गंगातट पर मरे हुए मनुष्यों का विमान पर स्वर्ग जाना। स्वर्गीय वृक्तान्त की कल्पना—जैसे दो गन्धवों के वार्तालाप की कल्पना। किसी व्यक्ति का स्वर्गीय भाव उनके प्रभाव से आविर्भूत हुआ—जैसे श्रीकृष्ण ने यशोदा की गोद मे सोये हुए स्वप्न में कुछ ऐसी बारों कही जिससे उनका दिव्य-भाव सूचित हुआ।

- (३) मर्त्य (मानुष)-मनुष्यों की घरेलू घटनाम्रों का वर्णन।
- (४) पातालीय—नागलोक मे वचकादि नागों के चरित्र का वर्णन।
- (५) मर्त्यपातालीय—कर्णार्जुन युद्ध मे कर्ण के शर मे प्रविष्टनाग जव दोबारा उनके पास आया और कहा फिर भी मैं

तुम्हारे शर मे प्रवेश करता हूँ तुम उस शर को चलाओं। तब कर्ण (मनुष्य) ने नाग (पातालीय) से कहा कि 'यह समक्ष रक्खों कि कर्ण दोबारा एक बाण को नहीं चलाता—तुम देखों मैं अभी मामूली मर्त्यलोकसम्बन्धी शरों ही से अर्जुन को मार गिराता हूँ'।

- (६) दिव्यपातालीय—शिवजी (दिव्य) के शरीर पर नाग-राज (पातालीय) का वर्णन।
- (७) स्वर्गमर्त्यपातालीय—जनमेजय के सर्पयज्ञ के सम्बन्ध में भ्रास्तीक ऋषि (मनुष्य), तत्तकनाग (पातालीय) भौर इन्द्र (स्वर्गीय) का वर्णन।

साहित्य का विषय अनन्त तथा निस्तीम है। पर दो प्रमेद में सभी अन्तर्गत होते हैं—'विचारितसुरथ' तथा 'अविचारित-रमणीय'। 'विचारितसुरथ' दल में सभी शाख हैं और 'अविचारित-रमणीय' दल में काव्य। ऐसा उद्घट का सिद्धान्त है। पर तत्त्व यह है कि शाख हो या काव्य, निबन्धन मे वही उपयोगी होगा जो जैसा प्रतिमासित (ज्ञात) होगा। और काव्यों में रसयुक्त ही विषय होना चाहिए—नीरस या विरस नही। यह अनुभव की बात है कि कई विषय रस को पुष्ट करते हैं और कई उसे बिगाड़ते हैं। पर काव्यों में कवियों की उत्तियों में रसवता शब्दों में है या अर्थों में सो अन्वय-व्यतिरेक ही से ज्ञान हो सकता है। अर्थात किसी काव्य को देखने या सुनने पर यदि हम देखें कि जो शब्द इनमें हैं ये जहाँ जहाँ रहते हैं तहाँ तहाँ ही रस हैं—जहाँ ये शब्द नहीं हैं तहाँ रस नहीं हैं—तो ऐसे स्थल में शब्द ही से रस माना जायगा। जहाँ अर्थ ही के प्रसंग में ऐसा मान होगा तहाँ अर्थ ही से रस माना जायगा। कुछ लोगो का मत है कि वर्शित वस्तु कैसी भी हो—रस का होना या न

होना वक्ता के स्वभाव पर निर्भर होता है। जैसे अनुरागी पुरुष जिसी पदार्थ की प्रशंसा करेगा विरक्त पुरुष उसी की निन्दा करेगा । वस्तु का स्वभाव स्वत: नियत नहीं है चतुर वक्ता की वाक्यशैली पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। ऐसा मत अवन्तिसुन्दरी का है।

इनका कहना है-

'वस्तु स्वभावोऽत्र कवेरतन्त्रो गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये । स्तुवित्रब्धात्यमृतांश्चिमिन्दुं निन्दंस्तु दोषाकरमाइ धूर्तः ॥'

किव वस्तुस्वभाव के अधीन नहीं है। काव्य में वस्तुओं के गुगा या दोष किव की उक्ति पर ही निर्भर रहता है। चन्द्रमा एक ही वस्तु है। पर चतुर किव जब उसकी प्रशंसा करता है तो उसको अमृतांशु (अमृतमय किरग्रवाला) कहता है—अरीर जब उसी की निन्दा करता है तो दोषाकर (दोषों का आकर) कहता है'।

पर असल मे दोनों पच ठीक हैं। काव्य का चमत्कार वर्धित वस्तु के स्वभाव पर भी निर्भर होता है और वस्तुओं के दोप-गुण कविकृत वर्धन पर भी निर्भर होते हैं।।

कान्य का विषय दो प्रकार का होता है—मुक्तकविषय तथा प्रवन्धविषय। इन दोनों के प्रत्येक पाँच पाँच प्रभेद हैं—शुद्ध, चित्र, कथोत्थ, संविधानकम्, श्राख्यानकवान्। सज्जनों के मनोविनोदार्थ यहाँ उदाहरण मैथिली माषा के दिये जाते हैं।

- (१) मुक्तक-शुद्ध—जिसमे शुद्ध एक मात्र वृत्तान्त है—जैसे गरभनिवास त्रास हम विसरत पसरत विषयकमीति।
- (२) मुक्तक-चित्र—जिसमे वृत्तान्त प्रपश्व सहित है—

बौधल छलहुँ गरमघर, जे मग्न कयल उधार ।
तिनक चरण निह अरचह, की गुनि गरव अपार ।।
कोन छन की गित होएत, से निह हृदय विचार ।
एकरूप निह थिररह, विषम विषय संसार ।।
मरमबेधि सिह वेदन, आस तदिप विसतार ।
विषय मनोरथ नव नव करम क गित के टार ।।

(३) युक्तक-कथोत्थ-जहाँ एक वृत्तान्त से उत्थित दूसरा वृत्तान्त है-

हे शिव छुटल इमर मन त्रास ।
गिरिजावछभ चरणक भेजहुँ अन्तिम वयस में दास ॥
जनम जनम क्रुकरम जत अरजल—से सभ होइछ हरास ।
इमरहु हृदय भक्ति सुरलतिका, अविचल छेल निवास ॥
भन कविचन्द शिवक अनुकम्पा, सब जग शिवमय भास ।
जतपति पालन मलय महेश्वर, सभ तुस्र मृकुटिविलास ॥

(४) मुक्तक-संविधानकमू-जहाँ वृत्तान्त सम्भावित है-

भारी भरोस श्रहाँक रखेंछी, कहेंछी महादेव सत्य कथा। दान कहाँ सकरू कर द्रच्य न, एको देखेंछी न पुण्य कथा।। श्रपने दयाक दरिद्र वनी तँ, छूटै कहाँ लोकक आधिच्यथा। यदि नाथ निरंजन सर्व श्रहाँ, दुखभार पढ़ै किए मोर मथा।।

(५) मुक्तक-लोकाख्यानकवान्—जिसमें वृत्तान्त परिकल्पित है-

त्राएल वसन्त वनिजार—पसरत्त मेम पसार युवयुवती जन त्राव—हृदय ऋरपि रस पाव।

#### (१) निबन्ध-शुद्ध-

कत कत इमर जनम गेल-कयता न सत उपचार । तकर पराभव अनुभव-भेलाईँ जगत के भार ॥ सेवलाईँ इम ने उमावर, केवल छल व्यवहार । करुणाकर दुख सुनिथ न, दुस्सह दुख के टार ॥

#### (२) निबन्ध-चित्र--

श्रनकर श्रतुचर बनि इम रहलहुँ, सहलहुँ शिव हे नित श्रपमान । श्रतुचित करम उचित कै जानल, श्रानल शिव हे पतितक दान ॥ धरम सनातन एक न मानल, ठानल शिव हे मिलन ममान । चन्द्र विकल मन पतित केमोर सन-करु जनु शिव हे हृद्य प्लान ॥

#### (३) निबन्ध-कथोत्थ-

भल भेल भल भेल त्यागल वास छुटिगेल मोर मन दुरजन त्रास। भल भल लोकक वैसव पास सपनहुँ सुनव न खल उपहास। मन न रहत मोर कतहु उदास 'शिव' 'शिव' रटव जलनधरि श्वास।

### (४) निबन्ध-संविधानकमू

शिव प्रिय अभिनव गीति प्रीति सँ रचितहुँ शिवतट विगतविकार भक्ति सँ नचितहुँ । महोदार करुणावतार काँ यचितहुँ अन्त समय इम काल कराल सं बचितहुँ। अछि भरोस मन मोर दया प्रभु करता शरणागत जन जानि सकल दुख इरता।

(५) निबन्ध-ग्राख्यानकवान्—

सिंख सिंख लितित समय लाखु भोर-नागर नागरि रैनि रंग किर सयन करें पिश्र कोर । धीवर श्रंक मयंक तरिए। चिह्न बिशकर जाल पसार जडुगए। मीन बक्ताय चलल जिन गगनपयोनिधिपार ।

काव्य सभी भाषाओं में हो सकता है। भाव चाहिए। कोई एक ही भाषा में काव्य कर सकता है—कोई अनेक भाषाओं में— संस्कृत, प्राकृत, अपभंश, पैशाची इत्यादि।

एकोऽर्थः संस्कृतोक्त्या स सुकविरचनः प्राकृतेनापरोऽस्मिन् श्रन्योऽपश्रंशगीभिः किमपरमपरो धूतभाषाक्रमेण । द्वित्राभिः कोऽपिवाग्मिभं वति चतस्रभिः किश्च किरचद् विवेक्तुं यस्येत्थं धीः मपन्ना स्नपयति सुकवेस्तस्य कीर्तिर्जगन्ति ॥

# कविचर्या -राजचर्या

## कवि का कर्तव्य

(8)

काव्य करने के पहले किन का कर्तव्य है उपयोगी निद्या तथा उपनिद्याओं का पढ़ना और अनुशीलन करना । नामपारायण, धातुपारायण, कोश, छन्दःशाख, अलंकार-शाख—ये काव्य की उपयोगी निद्याएँ हैं। गीत-नाद्य इत्यादि ६४ कलाएँ 'उपनिद्या' हैं। इनके अतिरिक्त सुजनों से सत्छत किन की सिन्निध (पास बैठना), देशनार्ता का ज्ञान, निद्यवाद (चतुर लोगों के साथ बातचीत), लोक-व्यवहार का ज्ञान, निद्वानों की गोष्टी और प्राचीन काव्य-निवन्ध—ये काव्य की 'माताएँ' हैं। आठ काव्य-माताओं का परिगणन इस पद्य में हैं—

स्वास्थ्यं प्रतिभा अभ्यासो भक्तिवि द्वत्कथा बहुश्रुतता । स्मृतिदाढ्यं मनिवे दश्च मातरो अष्टो कवित्वस्य ।।

शरीर स्वस्थ, तीव्र प्रतिमा, शास्त्रों का अभ्यास, देवता तथा गुरु में भिक्त, विद्वानों के साथ वार्तालाप, बहुश्रुतता, [शास्त्रों के अतिरिक्त बहुत कुछ बृद्धकानों से सुन सुनाकर जो ज्ञान उपलब्ध होता है ], प्रबल स्मरगाशिक, अनिर्वेद [प्रसन्न चित्त-खेद से शून्य]—ये आठ काव्य की 'माताएँ' हैं।

इसके अतिरिक्त कवि को सदा 'श्रुचि' रहना आवश्यक है। 'शीच' तीन प्रकार का है—वाक्शीच, मन:शीच, शरीरशीच।

वाणी की ग्रुद्धि झौर मन की ग्रुद्धि तो शास्त्रों के द्वारा होती है। शरीर-शुद्धि के सूचक हैं—हाध पैर के नख साफ़ हों, गुँह मे पान, शरीर में चन्दन का लेप, कीमती पर सादे कपड़े, सिर पर माला। कवि का जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका काव्य होता है। लोगों मे कहावत भी है—'जैसा ससव्वर वैसी तसवीर'। कवि को स्मितपूर्वामिभाषी होना चाहिए-जन नोले हॅसता हुआ बोले । बाते गम्भीर अर्थवाली कहे । सर्वत्र रहस्य, असल तत्त्व का अन्वेषण करता रहे। दूसरा कवि जब तक अपना काव्य न सुनावे तब तक उसमे दोषोद्भावन न करे-सुनाने पर जो यथार्थ हो सो कह देवे। कवि के लिए घर साफ सुधरा—सब ऋतु के भ्रतुकूल स्थान, नाना वृत्त-मूल-जतादि से सुशोभित बग़ीचा, क्राडा-पर्वत, दीर्घिका पुष्करिणी, नहरे, क्यारियाँ, मयूर, मृग, सारस, चक्रवाक, हंस, चकोर, क्रौच, कुरर, शुक, सारिका—गरमी का प्रती-कार, फ़न्वारे, लता कुल, स्तूला इत्यादि अपेत्तित हैं। कान्य-रचना से यक जाने पर-मन की ग्लानि दूर करने के लिए आज्ञा-कारी मूक सेवक सिंहत या एक-दम निर्जन स्थान चाहिए। परि-चारक अपश्रंशभाषा-प्रवीग और परिचारिकाएँ मागधीभाषा-प्रवीग हों। किन की खियो को प्राक्तत तथा संस्कृत भाषा जाननी चाहिए। इनके मित्र सर्व भाषाज्ञाता हो। कवि को स्वयं सर्व भाषा-कुशल शीव्रवाक्, सुन्दर अच्चर लिखनेवाला, इशारा समभनेवाला, नाना लिपि का ज्ञाता होना चाहिए। उसके घर मे कौन सी भाषा लोग बोलेंगे सो उसी की आज्ञा पर निर्भर होगा। जैसे—सुना जाता है मगध मे राजा शिशुनाग ने यह नियम कर दिया था कि उनके अन्त:पुर मे ट, ठ, ड, ढ, ऋ, ष, स, ह इन आठ वर्णों का उचारण कोई न करे। शूरसेन के राता कुविन्द ने भी कटुसंयुक्त अचर के उचारण का प्रतिषेध कर दिया था। क्रन्तलदेश से राजा

सातवाहन की आज्ञा थी कि उनके अन्त:पुर मे केवल प्राक्टत भाषा वोली जाय। उज्जयिनी मे राजा साहसांक की आजा थी कि उनके अन्त पुर मे केवल संस्कृत वोली जाय।

पेटी, पाटी, खिडिया, बन्द करने के लायक दावात, रोशनाई, कृष्णम ताडीपत्र या भूजेपत्र, दालपत्र, लोहकंटक, साफ मजी हुई दीवार,— इतनी चीज़े सतत कवि के सिन्निहित रहनी चाहिए।

सबसे पहले कवि को अपनी योग्यता का विचार कर लेना चाहिए-सेरा संस्कार कैसा है, किस भाषा मे काव्य करने की शक्ति मुक्तमे है, जनता की रुचि किस ग्रीर है, यहाँ के लोगों ने किस तरह की किस सभा मे शिचा पाई है, किथर किसका मन लगता है, यह सब विचार करके तब किस भाषा में कान्य करेगे इसका निर्णय करना होगा। पर यह सब भाषा का विचार केवल उन कवियो का ग्रावश्यक होगा जो एकदेशी ग्रांशिक कवि हैं। जो सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है उनके लिए जैसी एक भाषा वैसी सब भाषा। पर इनके लिए भी जिस देश में हों उस देश में जिस माषा का अधिक प्रचार हो उसी भाषा का ऋाश्रयण करना ठीक होगा। जैसे कहा है कि गौडादि देश में संस्कृत का अधिक प्रचार था, लाट देश में प्राकृत का, मरुमूमि मे सर्वत्र अपभंश का, अवन्ती, पारियात्र, दश-पुर मे पैशाची का, मध्यदेश में सभी भाषा का। जनता को क्या पसन्द है क्या नापसन्द है यह भी पता लगा कर जो नापसन्द हो उसका परित्याग करना। परन्तु केवल सामान्य जनता में ग्रपना भ्रपयश सुनकर किव को आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, अपने दोष-गुण की परीचा खयं भी करना चाहिए। इस पर एक प्राचीन श्लोक है--

> धियाऽऽत्मनस्तावदचारु नाचरेत् जनस्तु यद्वेद स तद् वदिष्यति।

## जनावनायोद्यमिनं जनार्दनं जगत्क्षये जीव्यशिवं शिवं वदन् ।

श्रर्थात् "अपनी समभ मे अनुचित कार्य नहीं करना। सामान्य जनता का तो जो मन आवेगा कहेगा। जगत् की रचा मे तत्पर हैं भगवान् विष्णु उनको तो लोग 'जनार्दन' (लोगों को पीड़ा देनेवाला) कहते हैं। और जगत् के संहारकर्ता हैं महादेवजी उनको 'शिव' (कल्याणकारक) कहते हैं"। ख़ासकर प्रत्यच्च-जीवित कवि के काव्य का सत्कार बहुत कम होता है।

प्रत्यक्षकविकाच्यं च रूपं च कुत्तयोषितः । यृद्वैद्यस्य विद्या च कस्मैचिद्यदि रोचने ॥

अर्थात् जीवित कवि का काव्य, कुल्रवधू का रूप और घर के वैद्य की विद्या—कदाचित् ही किसी को भाती है।

वालकों के, खियों के और नीच जातियों के कान्य बहुत जल्दी सुख से सुख फैल जाते हैं। परिव्राजकों के, राजाओं के, ग्रीर सद्य:किव [ तत्त्वण कान्य करनेवाले ] के कान्य एक ही दिन में दशोंदिशा में फैल जाते हैं। पिता के कान्य को पुत्र, गुरु के कान्य को शिष्य ग्रीर राजा के कान्य को उनके सिपाही इत्यादि बिना विचारे पढ़ते हैं श्रीर तारीफ़ करते हैं।

कियों के लिए ग्रीर कई नियम बताये गये हैं। जब तक काव्य पृरा नहीं हुआ है तब तक दूसरों के सामने उसे नहीं पढ़ना। नवीन काव्य को अनेले किसी ग्रादमी के सामने नहीं पढ़ना। इसमें यह डर रहता है कि वह आदमी उस काव्य को अपना कहकर ज्यात कर देशा—फिर कौन सासी दें सकेगा कि किसकी रचना है श अपने काव्य को मन ही मन उत्तम न समभ बैठना, न उसका डीड हाकना। अहंकार का लेशमात्र भी सभी संस्कारों को

नष्ट कर देता है। अपने कान्य को दूसरों से जँचवाना। यह बात प्रसिद्ध है कि गुग्र दोष जैसे पचपात-रहित उदासीन पुरुष को जँचते हैं वैसे स्वयं काम करनेवाले को नहीं। जो अपने को बड़ा कि लगावे उसकी रुचि के अनुसार उसके चित्त को प्रसन्न कर देना ही ठीक है—फिर अपने कान्य को ऐसे कि विम्मन्य के सामने नहीं पढ़ना। एक तो वह उसका गुग्र अहग्र नहीं करेगा, दूसरा यह भो सम्भव है कि वह उसे अपना कहकर ख्यात कर दे।

कवि के लिए काल के हिसाब से कार्यक्रम के भी नियम बनाये गये हैं। दिन को झौर रात को चार चार पहरों में बाँटना। प्रात:-काल उठकर सन्ध्या-पूजा करके सारस्वतसूक्त पढ़ना। फिर एक पहर तक विद्यासका में आराम से बैठ कर काञ्योपयोगी विद्या और उपविद्यार्थ्यों का भ्रतुशीलन करना। ताजा संस्कार से बढकर प्रतिभा का उद्बोधक दूसरा नहीं है। दूसरे पहर मे कान्य की रचना करना। मध्याद्व के लगभग जाकर स्नान करके शरीर के श्रनुकूल भोजन करना। भोजन के बाद काव्यगोष्ठी का श्रध-वेशन। प्रश्नों के उत्तर—समस्या-पृति-मातृकाभ्यास धौर चित्र-काव्य प्रयोग इत्यादि तीसरे पहर तक करना। चौथे पहर मे त्रकेले या परिमित पुरुषों के सङ्घ बैठकर प्रातःकाल जो काव्य रचा है उसकी परीचा करना। रस के ब्रावेश में जो काव्य रचा जाता है उस समय गुग-दोष विवेक करने की बुद्धि नहीं चलती। इसलिए क्रु समय वीतने ही पर स्वरचित काव्य की परीचा हो सकती है। परोचा करने पर यदि कुछ ग्रंश अधिक भासित हो तो उसे हटाना-जो कमी हो उसकी पूर्वि करना—जो उल्लटा पस्रटा हो उसका परिवर्त्तन करना-जो भूलगया हो उसका अनुसन्धान करना। साय-काल सम्भ्या करना भीर सरस्वती की पूजा। इसके बाद दिन में जो काव्य परीचित ग्रौर परिशोधित हो चुका है उसको प्रथम पहर

के अन्त तक लिखवाना। द्वितीय तृतीय पहर मे सुख से सोना। सुचित्त सोने से शरीर नीरोग रहता है। चतुर्थ पहर मे जागना और ब्राह्ममुहूर्त मे प्रसन्न मन से सब पुरुषार्थी का परिचिन्तन करना।

काल के हिसाब से भी चार प्रकार के किव होते हैं। (१) 'ग्रसूर्यम्परय'—जो गुफाओं के भोतर या भीतर घर में बैठ कर ही काव्य करता है और बड़ी निष्ठा से रहता है—इसकी किवता के लिए सभी काल हैं। (२) 'निषण्या'—जो काव्य-रचना में तन्मय हो ही कर रचना करता है पर उतनी निष्ठा से नही रहता है—इसके लिए भी सभी काल हैं। (३) 'दत्तावसर'—जो स्वामी की ग्राज्ञानुसार ही काव्य-रचना करता है—इसके लिए नियमित काल है। जैसे रात के द्वितीय पहर का उत्तरार्घ (जिसे सारस्वत मुद्दत कहते हैं)। (४) 'प्रायोजनिक'—जो प्रस्ताव विशेष पाकर प्रस्तुत विषय लेकर काव्य-रचना करता है। इसके लिए काल का नियम नहीं हो सकता। जभी कोई विषय प्रस्तुत होगा तभी वह काव्य करेगा।

पुरुषों की तरह खियां भी किन हो सकती हैं। कारण इसका स्पष्ट है। बुद्धि, मन इत्यादि का संस्कार आत्मा में होता है, और आत्मा में खी पुरुष का भेद नहीं है। कितनी राज-पुत्रियाँ, मन्त्रि-पुत्रियाँ, वेश्यापँ शास्त्रों में पण्डिता और किन हो गई हैं। शीला-मट्टारिका, निकटनितम्बा, निजयांका तथा प्रभुदेनी—इन चार स्त्रोकनियों के नाम प्रसिद्ध हैं।

जब प्रबन्ध तयार होगया ते। उसकी कई प्रतियाँ करा लेनी चाहिए। क्योंिक काञ्य-प्रबन्धों के पाँच नाशकारण और पाँच महापद होते हैं। (१) निचेप—िक सी दूसरे के पास धरोहर रखना। (२) विक्रय—वेचना। (३) दान—िक सी को दे डालना।

- (४) देशत्याग—स्वयं किव देश छोड़ कर देशान्तर चला जाय । (५) भ्रल्पजीविता—ग्रल्प ही भ्रवस्था मे किव का मर जाना। ये पॉच काव्य के नाश के कारण होते हैं।
- (१) दिरद्वता । (२) व्यसनासिक—धृत म्रादि व्यसनों मे लगा रहना । (३) मनदा—(४) मन्द भाग्य—(५) दुष्ट भ्रौर द्वेषियों पर विश्वास—ये पाँच 'महापद' हैं ।

'श्रभी रहने दें फिर समाप्त कर लूँगा'—'फिर से इसे शुद्ध करूँगा'—'मित्रों के साथ सलाह करूँगा'—इत्यादि प्रकार की यदि किव के मन में चंचलता हो तो इससे भी काव्य का नाश होता है।

किवियों को तकीदिशास्त्र का ज्ञान भी भावश्यक है-ऐसा सिद्धान्त राजशेखर का है। ठीक भी यही है। पर कुछ सोगों का कहना है कि वर्कादिशास का परिशीलन कवित्वशक्ति का बाधक होता है। इसके प्रसंग मे एक कथा पंडितों में प्रसिद्ध है। एक बड़े कवि थे--कहने पर तत्त्वण ही श्लोक बना लेते थे । कागज़ कलम की आवश्यकता नहीं होती थी। अभी भी ऐसे किन हैं जिन्हें 'घटिकाशतक' की उपाधि है-अर्थात् एक घंटा मे १०० रलोक वना लंते हैं। उक्त कवि ने किसी राजा के दरवार मे जाकर अपने भाशुक्तित्व के द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा पाई। राजा के सभापंडित की पूछा गया- 'ग्राप लोग इतना शीघ रलोक क्यो नहीं बना सकते' ? पंडित ने कहा-- 'जो पंडित शास्त्र पढेगा वह इतना शीघ्र श्लोक नहीं बना सकेगा। इन कवि महाशय को भी यदि शास्त्र पढाये जायँ तो यही दशा होगी'। राजा ने कवि से कहा- 'ग्राप कुछ दिन शास्त्र पढ़ कर फिर भ्राइए '। कवि पंडितजी के पास गये । पंडितजी <del>उन्हे तत्त्व-चिन्तामि का प्रामाण्यवाद पढ़ाने लुगे। दस दिन -</del> को बाद राजसभा मे गये-समस्या दी गई। तो ध्राप लगे सिर

खुजलाने—ग्रीर कुछ सोच विचार कर कृत्यम कागृज़ माँगने लगे। किसी तरह इलोक बनाया—ग्रच्छा बना। दस दिन के बाद फिर ग्राये तो वहुत देर तक प्रयत्न करने पर भी प्रस्तुत विषय पर श्लोक नहीं बन सका। बड़ी देर में क्षेत्रल ग्राधा ग्रनुष्टुप् बना सके।

"नमः पामाण्यवादाय मत्कवित्वापहारि ऐ।"—

"मेरी कवित्वशक्तिको नाश करनेवाले प्रामाण्यवाद को नमस्कार"]
वार्किक कवियों में सबसे प्रसिद्ध प्रसन्नराघवनाटककर्ता जयदेव
हैं। तार्किक कि कम होते हैं इस विश्वास को दूर करने के उद्देश्य से इस नाटक मे पारिपार्श्वक के द्वारा यह प्रश्न है कि 'थे कि वार्किक होते हुए भी कि हैं यह ग्राश्चर्य है'। इस पर सूत्रधार कहता है—'इसमे श्राश्चर्य क्या है—'इसमे श्राश्चर्य क्या है—

येवां कं. पत्तकान्यकोशलकलालीलावती भारतो तेवां कर्तशतर्कयकरचनोद्गारेऽपि किं हीयते । यै: कान्ताकृचकुड्मले करव्हाः सानन्द्मारोपिता-स्तै: किं मत्तकरीन्द्रकुम्मश्चिलरे नारोपणोयाः शराः ॥

तात्पर्य यह है कि 'जो किन कोमल कान्य-कला में निपुण हैं सो क्या किन तर्क में निपुण नहीं हो सकता। जो पुरुष अपने हाथों से कोमल केलि करता है सो क्या उन्हीं हाथों से बाण नहीं चला सकता'।

इन्हीं जयदेव की एक और गौरवोक्ति मिथिला में प्रसिद्ध है— तर्केषु कर्कशः वियो वयमेव नान्यः । कान्येषु कोमल्धियो वयमेव नान्यः ।। कान्तासुरक्षितिथयो वयमेव नान्यः ।

कुष्णे समार्पेतिथयो वयमेव नान्यः ॥

(२)

चेमेन्द्र ने कवित्व-शिचा के विषय में एक छोटा सा प्रन्थ लिख डाला है जिसका नाम 'कविकण्ठामरण' है। इसके प्रमुसार शिचा की पाँच कचायें होती हैं—(१) 'ग्रकवे: कवित्वाप्तिः' कवित्वशक्ति का यत् किचित् सम्पादन। (२) 'शिचा प्राप्तिगरः कवेः', पदरचनाशक्तिसम्पादन करने के बाद उसकी पुष्टि करना। (३) 'चमत्कृतिश्च शिचाप्ती'—कविता-चमत्कार। (४) 'गुणदोषोद्गितः' काव्य के गुण-दोष का परिज्ञान। (५) 'परिचयप्राप्ति'—शास्त्रों का परिचय।

(१) अकिव की किवत्वप्राप्ति के लिए दो तरह के उपाय हैं—
'दिव्य'—यथा सरस्वती देवी की पूजा, मन्त्र, जप इत्यादि—तथा
,'पौरुष'। पौरुष प्रयत्न के सम्बन्ध में तीन तरह के शिष्य होते हैं।
'अल्पप्रयत्नसाध्य'—थोड़े प्रयत्न से जो सीख जाय। 'कुच्छ्रसाध्य'—
जिसकी शिचा के लिए किठन परिश्रम की अपेचा है। 'असाध्य'—
जिसकी शिचा हो ही न सके।

म्रल्पप्रयत्नसाध्य शिष्य के लिए ये उपाय हैं—

(क) साहित्यवेत्ताओं के मुख से विद्योपार्जन करना। शुष्क तार्किक या शुष्क वैयाकरण को गुरु नहीं बनाना। ऐसे गुरुओं के पास पढ़ने से सूक्ति का विकास नहीं होता।

[शुष्क तार्किक तथा शुष्क वैयाकरण के प्रसंग कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। किसी पंडित के पास एक तार्किक और एक वैयाकरण पढ़ता था। दोनों की बुद्धि जॉचने के लिए एक दिन घर में जाकर लेट गये अपनी कन्या को कहा—यदि विद्यार्थी आवें तो कह देना 'महत्य कट्यां शरटः प्रविष्टः' (महजी की कमर में छिपकली पैठ गई है)। ज्याकरण का विद्यार्थी आया। कन्या की बात सुनकर वाक्य को ज्याकरण से शुद्ध पाकर चला गया।

न्यायशास्त्र का विद्यार्थी ग्राया-उससे भी कन्या ने वही बात कही। पर उसने विचार करके देखा तो समभ गया कि यह तो असम्भव है कि मनुष्य की कमर मे छिपकली घुस जाय। गुरुजी बाहर निकले ग्रौर कहा कि न्यायशास्त्र ही बुद्धि को परिष्कृत करती है निरा व्याकरण नहीं। एक दिन दोनों विद्यार्थी कही जा रहे थे। रास्ते में शाम होगई-एक वृत्त के नीचे डेरा डालकर आग जलाकर एक हंडिये मे चावल पानी चढ़ा दिया । वैयाकरण रसोई बनाने लगा। नैयायिक बाज़ार से घृत लाने गया । जब चावल ग्राधा पकने पर हुए तो 'दुभ् दुभ्' शब्द होने लगा। वैयाकरण ने घातुपाठ का पारावर्ण करके विचारा कि 'दुभू' घातु तो कही नहीं है—यह इंडिया श्रशुद्ध बोल रही है। बस ढेर सा बालू उसमें डाल दिया-बोली बन्द होगई—वैयाकरण प्रसन्न होगये—अशुद्ध शब्दोचारण अब नहीं होता। उधर नैयायिक महाशय एक दोना मे घृत लेकर आ रहे थे तो उनके मन मे यह तर्क उठा कि-इन दोनों वस्तुओं मे कौन आधार है, कीन आधेय—अर्थात् घृत मे दोना है या दोने में घृत। इस बात की परीचा करने के लिए उन्होंने दोने को उल्लट दिया । वृत ज़मीन पर गिर पड़ा--ग्राप बड़े प्रसन्न हुए कि शङ्का का समाधान होगया-दोना ही घृत का ग्राधार था। डेरे पर पहुँचे तो हंडिया मे बालू भरा पाया। पूछने पर वैयाकरण ने जवाब दिया—"यह पात्र अशुद्ध बोल रहा था इससे मैंने इसका मुँह बन्द कर दिया-पर तुम घृत कहाँ लाये हो १" नैयायिक ने कहा, मैंने झाज एक बड़े जटिल प्रश्न को इल किया है—"दोना ही घृत का आधार है—घृत दोने का नहीं"। दोनों अपनी अपनी चतुरता पर प्रसन्न होकर भूखे घर लौट आये।]

(ख) व्याकरण पढ़कर---नाम, धातु तथा छन्दों में विशेष परिश्रम करके फिर काव्यों के सुनने मे यत्न देना। विशेषकर देशभाषा के सरस गीत ग्रीर गाथा ग्रों को बड़े ज्यान से सुनना। इस तरह सरस कान्यों के सुनने से ग्रीर उनके रसों में मग्न होने से कवित्व का ग्रङ्गुर हृदय में उत्पन्न होता है।

दूसरे दरजे का शिष्य है 'कुच्छ्रसाध्य' । उसकं लिए ये उपाय हैं—

कालिदास के सब अन्थों की पढ़ना ग्रीर उनके एक एक पद, रहाकि-पाद ग्रीर नाक्यों का एकचित्त होकर परिशीलन करना। कालिदास के पद्यों का कुछ हेर-फोर कर कुछ पद ना पदांश को छोड़कर अपनी ग्रीर से उनकी पूर्ति करना। छन्द के अभ्यास के लिए पहले-पहल बिना ग्रर्थ के ही नाक्यों की छन्दोबद्ध रचना करना—जैसे—

त्र्यानन्दसन्दोहपदारविन्दकुन्देन्दुकन्दोदितबिन्दुवृन्दस् । इन्दिन्दिरान्दोत्तितमन्दयन्दनिष्यन्दनन्दन्मकरन्दवन्यम् ॥

[इस चाल की शिचा आज-कल के एक परम प्रसिद्ध कि पिण्डत की हुई है। बाल्यावस्था ही मे उनके पिता ने उनकी सरल छन्दों का ज्ञान करा दिया था—फिर उन्हें कहें 'श्लोक बना' । दृटे फूटे शब्दों को जोड़ कर छन्दोबद्ध पद्य बन जाता था—माषा भी कटपटांग ही होती थी। फिर पिताजी उन श्लोकों की टीका बना लेते थे। इस कार्य में पिताजी ऐसे दच्च थे कि किसी भाषा के कैसे भी वाक्य हीं उनका संस्कृत व्याकरण के अनुसार वे अर्थ निकाल लेते थे। रघुवंश के द्वितीय सर्ग की उन्होंने एक टीका लिखी जिसके अनुसार समस्त सर्ग का यह अर्थ निकलता है कि दिलीप विशष्ठ की गाय को जुरा ले गये। यह टीका सुप्रभात पत्र मे छप रही है।]

इसके अनन्तर प्रसिद्ध प्राचीन श्लोकों मे हरे फोर कर उनकी प्रकारान्तर से पूर्ति करना। जैसे रघुवंश का पहला श्लोक है—

वागर्थाविव सम्युक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥

#### इसका श्रनुकरण-

वाण्यर्थाविव संयुक्तौ वाण्यर्थमतिपत्तये । जगतो जनकौ वन्दे शर्वाणीशशिशेखरौ ॥

त्तीय प्रकार के शिष्य हैं 'ग्रसाध्य'। इसके प्रसंग मे चोमेन्द्र का सिद्धान्त है कि जो मतुष्य व्याकरण या न्यायशास्त्र के पढ़ने से पत्थर के समान जड़ हो गया है—जिसके कानो मे काव्य के शब्द कभी नहीं घुसे—ऐसे मतुष्य मे कवित्व कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकता—कितनी भी शिक्षा उसे दी जाय। हष्टान्त—

'न गर्दभा गायति शिक्षितोऽपि सन्दर्शितं पश्यति नार्कमन्धः'।

(२) पद-रचना-शक्ति-सम्पादन करने के बाद उसके उत्कर्ष-सम्पादन के डपाय यों हैं—गणपितपूजन, सारस्वतयाग करना, यदनन्तर छन्दोवद्ध पद्यरचना का अभ्यास, अन्य किनयों के काव्य को पढ़ना, काव्याङ्ग निद्याओं का परिशीलन, समत्यापूर्ति, प्रसिद्ध किनयों का सहनास, महाकाव्यों का आस्तादन, सौजन्य, सज्जनां से मैत्री, चित्त प्रसन्न तथा वेषभूषा सौम्य रखना, नाटकों के अभिनय देखना, चित्त श्रंगारस में पगा हो, अपने गान में मग्न रहना, लोकव्यत्रहार का ज्ञान, आख्यायिका दथा इतिहासों का अनुशीलन, सुन्दर चित्रों का निरीचिष, कारीगरों की कारीगरी को मन लगत्कर देखना, किनयों को यथाशक्ति दान देना, नीरों के युद्ध का निरीचिष, सामान्य जनता के वार्तालाप को ध्यान से सुनना, श्मशान तथा जंगलों में घूमना, तपित्रयों की उपासना, एकान्दनस, मधुर तथा स्निग्ध भोजन, रात्रिशेष में जागना, प्रतिभा तथा स्मरणशक्ति का समुचित उद्बोधन, ग्राराम से बैठना, दिन मे कुछ सोना, ग्राधिक सर्दी सथा गरमी से बचना, हास्यविलास, जानवरों के स्वभाव का परिचय, समुद्र, पर्वत, नदी इत्यादि की स्थिति (भूगोल) का ज्ञान, सूर्य, चन्द्रमा तथा नचत्रादि (खगोल) का ज्ञान, सब श्रुतुओं के स्वभाव का ज्ञान, मनुष्य-मंडिलियों मे जाना, देशी माषाग्रां का ज्ञान, पराधीनता से बचना, यज्ञमंडपों मे, समागृहों मे तथा विद्या-शालाग्रों मे जाना, ग्रपनी उन्नति की चिन्ता न करना, दूसरों ही की उन्नति की चिन्ता करना, ग्रपनी तारीफ मे संकोच, दूसरों की तारीफ का श्रुनमोदन, ग्रपने काव्यों की व्याख्या करना ("जीवत्कवेराशयों न वर्णनीयः"), किसी से वैर या डाह न करना, व्युत्पत्तिसम्पादन के लिए सभी लोगों का शिष्य होना, किस समय कैसा काव्य पढ़ा जाय अथवा कैसे श्रोताग्रों को कैसा काव्य रुचिकर होता है इत्यादि ज्ञान—ग्रपने काव्यों का देशान्तर में प्रचार, दूसरों के काव्यों का संग्रह, सन्तोष, याचना नहीं करना, कहा भी है—

विद्यावतां दातरि दीनता चेत् किं भारतीवैभवविश्रमेण । दैन्यं यदि प्रेयसि सुन्दरीणां घिक् पौरुषं तत् क्रुसुमायुषस्य ॥

प्राम्य (गँवार) भाषा का प्रयोग नहीं करना—कान्य-रचना में खूब परिश्रम करना, पर बीच बीच में विश्राम अवश्य करना, नये नये भावों और विचारों के लिए प्रयत्न, कोई अपने कपर आचेप करे तो उसे गम्भीरता से सह लेना, चित्त में चोम नहीं लाना, ऐसे पदों का प्रयोग करना जिनका समम्भना सुल्लम हो, समस्त तथा न्यस्त पदों का यथोचित यथावसर प्रयोग—जिस कान्य का आरम्भ किया उसे पूर्ण अवश्य करना।

(३) इस तरह जो कवि शिचित हो चुका उसके काव्य में चमत्कार या रमणीयता परम श्रावश्यक है । बिना रमणीयता के

कान्य मे कान्यत्व नहीं ग्राता । पंडितराज जगन्नाथ ने इसी लिए कान्य का लच्च ही ऐसा किया है—'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्'। यह रमणीयता दस प्रकार की होती है,

(१) अविचारित-रमणीय, जिस काव्य के आशय समभाने या उसके अन्तर्गत रस के आत्वादन में विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं होती—जैसे श्रीकृष्ण की मूर्ति के प्रति तुलसीदास की उक्ति—

सीस मुकुट किट काछनी भले बने हा नाथ।
तुलसी माथा तब नमें धतुष बाया लेहु हाथ।।
इसके ग्राशय तथा ग्रन्तर्गत भक्ति-माव के समकते में विलम्ब
नहीं होता।

(२) विचार्यमाण रमणीय—जिसके रसाखादन मे कुछ प्रीचने की ज़रूरत होती है। जैसे विहारी की उक्ति—

मानदु मुख दिखरावनी दुलहिन करि अनुराग ।
सासु सदन मन ललनहुँ सौतिन दिया सुहाग ।।
इसमे कुछ विचारने ही से अन्तर्गत भाव का बेध होता है।
अथवा—

नयना मित रेरसना निज गुण जीन्ह । कर तू पिय भभकारे अपयस जीन्ह ॥

(३) समस्तस्क्रव्यापी—जो सम्पूर्ण कविता मे है—उसके किसी एक आध खण्ड मे नहीं । जैसे उक्त विहारी का दोहा । अथवा तुक्तसीदासजी का दोहा—

उदित उदयगिरिमंच पर रघुवर बालपतंग। विकसे सन्तसराजवन इरषे लोचनभृंग॥ यहाँ समस्त दोहा में भाव ज्याप्त है—किसी एक खंड मे नहीं। (४) सूक्तें कदेशदृश्य-जो कविता के किसी एक श्रंश में भासित हो । जैसे कुमारसम्भव के श्लोक मे ।

द्वयं गतं सम्प्रति शेाचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। कला च सा चान्द्रमसी कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी॥

पार्वतीजी से बदु कहता है—'कपाली शिवजी के साथ रहने की इच्छा करती हुई तू तथा चन्द्रमा की कला दोनों शोचनीय दशा को प्राप्त हुई'। इस पद्य का समस्त भाव 'कपालिनः' पद में है। शिवजी का सहवास शोचनीय क्यों है ?—क्योंकि वे कपाली हैं, मिखारी हैं। जैसा साहित्य-प्रन्थों में लिखा है 'कपालिनः' पद के स्थान में यदि इसी प्रश्च का पद 'पिनाकिनः' होता तो माव पुष्ट नहीं होता। हिन्दी में यह एकदेशरमणीयता किवत्तों में प्रधिक पाई जाती है। यथा—एक किवत्त के पूर्वार्द्ध में विरिक्षणी वसन्त की शोभा का वर्णन करती हुई अन्त में कहती है—'विन प्यारे हमें नहि जात सही '। इसका उत्तरार्द्ध यों है—(यह किवता मेरे माई की है)—पूर्वार्द्ध मुक्ते स्मरण नहीं है।

'यदुनन्दन आया अरी सजनी एक श्रीचक में सिख आय कही। सुनि चैकि चकी उभकी इरखाय उठी ग्रुसुकाय लजाय रहीं।

ग्रथवा पद्माकर का कवित्त-

लपटे पट प्रीतम की पहिरचो पहिराय दिये चुनि चूनर खासी.... कान्ह के कान में आँगुरि नाय रही लपटाय लवंगलता सी।

(५) शब्दगतरमणीयता । इसके वदाहरण पद्माकर के काव्य में अधिक पाये जाते हैं—यथा वसन्त-वर्णन— कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में क्यारिन में किलिन कलीन किलकंत है । कहै पदमाकर परागन में पानहूँ में

पानन में पीक में पलाशन पतंग है।

द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन मे

देखा दीप दीपन में दीपत दिगंत है।

बीधिन में त्रज में नवेलिन में बेलिन में
बनन में वागन में बगरचो बसंत है।

(६) म्रर्थगतरमणीयता—(रामायण)

तन सकोच मन परम उछाहू
गूढ़ प्रेम लखि परै न काहू।
जाइ समीप राम छिव देखी
रहि जनु कुँवरि चित्र श्रवरेखी।

पद्माकर--

जैसी छवि श्यांम की पगी है तेरी आँखिन में ऐसी छवि तेरी श्याम आँखिन पगी रहै। कहै पदमाकर ज्येां तान में पगी है त्योंही तेरी मुसुकानि कान्ह माण में पगी रहै। धीर घर घीर घर कीरति किशोरी भई लगन इते जते बराबर जगी रहे। जैसी रिट तोहि लागी माधव की राधे ऐसी राधे राधे राधे रेट माधव लगी रहै।

यहाँ न शब्द की छटा है न अर्लंकार का चमत्कार—पर भाव कैसा प्रगाढ़ है !

(७) शब्दार्थोभयगतरमणीयता । (बिहारी ३२)

समरस समर-सकोच-बस विवस न ठिक्क टहराय । फिर फिर डम्फकति फिरि दुरति दुरि दुरि डमकति जाय।। यहाँ समानलज्जामदना मन्या का स्वाभाविक चित्र हृदय-प्राही है। साथ साथ शब्द-ज्ञालित्य भी है। तथा पद्मकर्—

> श्रीरे रस श्रीरे रीति श्रीरे राग श्रीरे रंग श्रीरे तन श्रीरे मन श्रीरे वन है गये॥

(८) भ्रतंकारगत रमखीयता—

कहँ कुम्भज कहं सिन्धु अपारा
सेखिं सुयश सकल संसारा।
रिव मंडल देखत लघु लागा
जदय तासु त्रिश्चवन तम मागा।
मन्त्र परम लघु तासु बस विधि हिर हर सुर सर्व।
महामत्त गजराज कहँ वश्न कर श्रंकुश खर्व।।
कैसी उपमाओं की श्रृङ्खला है! फिर व्यतिरेक और उत्प्रेका की

गिरा मुखर ततु ऋषे भवानी
रित ऋति दुखित ऋततु पित जानी।
विष वारुनी बन्धु प्रिय नेही
किह्य रमासम किम्नु वैदेही।
जो छविसुधापयोनिधि होई
परम रूपमय कच्छप सोई।
शोभा रज्ज मन्दर शृंगारू
मये पाणिपंकज निज मारू।
एहि विधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुखमूल।
तदिप सकोच समेत किव कहिहं सीय समतूल।।
(६) रसगत रमणीयता। (बिहारी १४)

स्वेद सिल्लि रोमांच कुस गिह दुलिहिन ऋरु नाथ । दिया हिया सँग नाथ के हाथ लिये ही हाथ ।। आत्मसमर्पण का कैसा सुन्दर चित्र है !

पद्माकर---

चन्दकला चुनि चूनिर चारु दई पहिराय सुनाय सुहारी बेंदी विशाला रची पदमाकर अंजन आँजि समारि के गेारी ! लागी जवे लिलता पहिरावन कान्ह की कंचिक केसर बोरी हेरि हरे सुसकाय रही अंचरा सुख दै दृषभान-किसेरी !! हास्य का भी रमणीय वर्णन पद्माकर ने किया है—

हैंसि हैंसि भजें देखि दूजह दिगम्बर की पाइनी जे आवे हिमाचल के बछाह में। कहे पदमाकर सुकाहूसों कहे की कहा जोई जहाँ देखें से। हैंसई तहाँ राह में। मगन भयेई हँसें नगन महेश ठाढ़े और हैंसेज हैंसे हैंस के बमाह में शीश पर गगा हँसे अजिन अजंगा हैंसे हास ही की दङ्गा भये। नंगा के विवाह में भ

(१०) रसालङ्कारोभयगतरमणीयता—के भी ये ही उदाहरण हैं।।

(४) कि शिक्षा की चौथी कन्ना है गुण्-दोष-ज्ञान । यहाँ (१) शब्दवैमल्य (२) अर्थवैमल्य (३) रसवैमल्य थे तीन 'गुण्' हैं, ध्रीर (१) शब्दकालुष्य (२) अर्थकालुष्य (३) रसकालुष्य—ये तीन

'दोष' हैं।

शब्दवैमल्य । यथा पद्माकर— राधामयी भई स्थाम को मूरत स्थाममयी भई राधिका डेालैं। शब्दकालुष्य— के उदाहरण वे होंगे जहाँ शृंगार या करुण-रस के वर्णन में विकट वर्णों का प्रयोग होगा---या वीररस के वर्णन में कोमल वर्णों का प्रयोग। इस शब्दवैमल्य का विलचण उदाहरण भवभूति के उत्तररामचरित में मिलता है—

यथेन्द्र(वानन्दं त्रजित समुपे। हे क्रुमुदिनी तथैवास्मिन् दृष्टिर्मम (यहाँ तक मैत्री भाव है इसिलये कोमल शब्द हैं। इसके आगे वीरस है तदनुकूल उद्भटवर्थ हैं)—कलहकाम: पुनर्यम्

भणत्कारक्रूरकणितगुणगुञ्जद्गुरुधनुष्ट्रत-मेमा बाहुवि कचविकरालोल्वणरसः॥

श्चर्यवैमल्य—(रामायण)—

भाजन समय बुलावत राजा। निह त्रावत तिज बालसमाजा॥ कौशिल्या जब बोलन जाई। दुमुकि दुमुकि प्रमु चलिंद पराई॥ निगम नेति शिव अन्त न पाई। ताहि घरै जननी हिट धाई॥ धूसर धूरि भरे तनु आये। भूपति बिहँसि गाद बैटाये॥

गृहस्य सुख का कैसा हृदयप्राही चित्र है।

श्रर्थेकालुष्य—इसी वर्धन मे यदि यह कहा होता कि 'भागते— बालक को पकड़ कर माता ने दो श्रप्पड़ लगाया—जिस पर बालक चिल्लाने लगा—श्रीर पिताजी कुद्ध होकर पत्नी को भला बुरा कहने लगे,—तो चित्र बिलकुल कल्लिपत हो जाता।

रसवैमरय—बिहारी (७०१)—
ज्यों हैं हों त्यों हेाउँगा हैं। हरि ऋपनी चाल ।
हरु न करें।, ऋति कठिनु है मेा तारिबा गुपाल ।।
इसी के सदश पंडितरान जगनाथ की चक्ति गंगानी के प्रति है—

बधान द्रागेव द्रिहमरमणीयं परिकरं किरीटे बालेन्दुं निगडय दृढं पन्नगगणैः। न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणिया जगन्नाथस्यायंद्वरधुनिसम्रद्धारसमयः॥

(३) रसकालुष्य-यथा

काज निवाहे आपना फिरि आर्वेगे नाथ। बीते यौवन ना कभी फिर आवत है हाथ।।

यौवन की म्रस्थिरता का वर्णन शृङ्गाररस को कलुषित कर देता है।

(५) किव शिक्षा की पाँचवी कका है 'परिचय'। 'परिचय' से यह तात्पर्य है कि किव की इतने शाखों का परिचय (ज्ञान) आवश्यक है— न्याय, व्याकरण, भरतनाट्यशाख, चाणक्यनीतिशाख, वात्त्यायन-कामशाख, महाभारत, रामायण, मोचोपाय, आत्मज्ञान, धातुविद्या, वादशाख, रत्नशाख, वैद्यक, ज्योतिष्, धनुर्वेद, गजशाख, अश्वशाख, पुरुषत्वच्य, घूत, इन्द्रजाल, प्रकीर्णशाख।

अर्थात् विना सर्वज्ञ हुए कि होना असम्भव है।। यह तो हुआ राजशेखर तथा चेमेन्द्र के अनुसार किवयों की शिक्षा श्रीर उनके कर्त्तन्य।

#### ( ? )

राजा का कर्त्तन्य यह है कि कवि-समाज का आयोजन करे। इसके अधिवेशन के लिए एक सभा—Hall—बनना चाहिए। जिसमें सोलह खम्मे चार द्वार और आठ मत्तवारणी (अटारियाँ) हीं। इसी में लगा हुआ राजा का क्रीड़ा-गृह रहेगा। सभा के बीच में चार खम्भों को छोड़कर एक हाथ ऊँचा एक चबूतरा होगा। उसके

कपर एक मिण-जिटित वेदिका । इसी वेदिका पर राजा का आसन होगा। इसके उत्तर की थ्रीर संस्कृत माषा के किव बैठेंगे। यदि एक ही ग्रादमी कई भाषा में किवल्व करता हो तो जिस भाषा में उसकी श्रिधिक प्रवीणता होगी वह उसी भाषा का किव समक्का जायगा। जो कई भाषाओं में बराबर प्रवीण है वह उठ उठ कर जहाँ चाहे बैठ सकता है। इनके पीछे वैदिक, दार्शनिक, पैराणिक, स्पृतिशास्त्री, वैद्य, ज्योतिवी इत्यादि। पूरब की श्रोर प्राकृत-भाषा के किव। इनके पीछे नट, नर्तक, गायन, वादक, वाग्जीवन ('वाक्' 'वेलिना' से जिनकी जीविका हो, Professional Lecturer, आज कल के उपदेशक), कुशीलव, तालावचर (ताल देनेवाला—त्वला या मृदंगवाला) इत्यादि। पश्चिम की श्रोर अपश्रंश भाषा के किव—इनके पीछे चित्रकार, लेपकार, मिण जड़नेवाले, जीहरी, सोनार, बड़ही, लोहार इत्यादि। दिचण की श्रोर पैशाची भाषा के किव। इनके पीछे वेश्यालस्पट, वेश्या, रस्सों पर नाचनेवाला, जादूगर, जन्भक (?), पहलवान, सिपाही इत्यादि।

इस समा में कान्यगेष्ठि करके राजा कान्यों की परीचा करेगा। वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसाङ्क इत्यादि प्राचीन राजाओं की चलाई हुई न्यवस्था के अनुसार यह परीचा होगी। समा में बैठनेवाले सब हृष्ट-पृष्ट होंगे। समा ही में पारितेषिक भी दिये जायेंगे। यदि कोई कान्य लोकोत्तर चमत्कार का निकले ते तदनुसार ही इस किन का सम्मान होगा। ऐसी गोष्ठियाँ लगातार नहीं होंगी। कुछ दिनों के अन्तर पर हुआ करेंगी। [दरभंगा के भूतपूर्व महाराज लह्मीश्वरसिंह प्रति सोमवार पंडितों की ऐसी समा करते थे]। इन गोष्ठियों में कान्य-रचना तथा शास्तार्थ हुआ करेंगे। कान्य और शास्त्र की चर्ची समाप्त होने पर विज्ञानियों की वारी आवेगी। देशान्तर से जो विद्वान आवें उनका शास्त्रार्थ देशी

पंडितों के साथ कराकर यथायोग्य पुरस्कार दिये जायँगे । इनमे यदि कोई नौकरी चाहे ते। उनको रख लेना उचित है।

इस व्यवहार का अनुसरण राजकर्मचारी भी यथाशक्ति करेंगे। [ अकबर के समय में राजा मानसिंह तथा टेाडरमल के मकान में पंडितों की सभा हुआ करती थी। ]

बड़े बड़े शहरों में काव्यशास्त-परीचा के लिए ब्रह्मसमा की जायगी। इनमें जो लोग परीचोत्तीर्या होंगे उनकी 'ब्रह्मरथयान' तथा 'पट्टबन्ध' पारितोषिक मिलेगा। यह सन्मान उन्जयिनी में कालिदास, मेठ, अमर, रूपसूर, भारिव, हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त का—और उससे भी पहले पाटलिपुत्र में उपवर्ष, वर्ष, पायिनि, पिंगल, व्याहि, वरकि, पर्तंजलि का हुआ था। रथ पर वैठाकर पंडित को राजा स्वयं उस रथ को खीचकर ले जाते थे इसे 'ब्रह्मरथयान' कहते हैं। सोने का मुकुट या बहुमूल्य पगड़ी पंडित के सिर पर बॉधी जाती थी—इसे 'पट्टबन्ध' कहते हैं।

पेशवाओं के समय मे जिस पंडित पर पेशवा अधिक प्रसन्न होते थे उसे एक लाख दिचाणा देकर पालकी पर विठाकर उसमे स्वयं अपना कंघा लगाकर विदा करते थे। ऐसा सत्कार मैथिल-नैयायिक सचल मिश्र का पूना में हुआ था। इनके प्रपौत्र अभी वर्तमान हैं। जबलपुर ज़िला मे भूमि भी इनको दी गई जो अब तक इनके सन्तान के हाथ मे है।

यह ते। तुम्रा राजा-द्वारा पंडित-परीचा की व्यवस्था। जनता-कृत पंडित्य-परीचा की प्रथा मिश्रिला मे १५०, २०० वर्ष पहले तक थी। जब कोई पंडित देश-देशान्तर से धन-प्रतिष्ठा लाम कर अपने देश लीटता था तब यदि वह अपने को तद्योग्य समभता था ते। अपने देशवालों को कहता था—अब मैं सर्वत्र से प्रतिष्ठा लाभ कर आया हूँ । पर 'िकं तथा हतया राजन विदेशगतया श्रिया अरयो या न पश्यन्ति यां न भुञ्जन्ति बान्धवाः'

> उन्नति जो परदेश में सा उन्नति केहि काज। जाका शत्रु न देखिहैं बन्धु न आवत काज॥

इसिलए सुभ्ते अपने देश की प्रतिष्ठा की लालसा है । इस देश के सबसे ऊँची प्रतिष्ठा 'सरथन्त्र' की है। यह परीचा मेरी हो यह मेरी अभिलाषा है। इस परीचा का कम यह था। पहले ता देश भर के पंडित कठिन से कठिन प्रश्न पूछते थे--केवल एक शास्त्र का नहीं सभी शाखों का। इन सब प्रश्नों का सन्तेषजनक उत्तर देना पडता था। पंडित लोगों के सन्तुष्ट हो जाने पर सामान्य जनता प्रश्न पूछती थी। जिसके जो मन त्राता था पूछता था। सभों का सन्तेषजनक उत्तर करना पड़ता था। सभी लोग एक एक कर सन्तुष्ट हो गये तब यह प्रतिष्ठा मिलती थी। इस 'सरयन्त्र' पद का ग्रर्थ क्या है सो ग्रब किसी को मालूम नहीं है। पर प्रथा का नाम तक ग्रब भी प्रसिद्ध है। दो सौ बरस हुए गोकुलनाथ उपाध्याय एक बढ़े पंडित हुए--उनके रचित प्रन्थ--न्याय, वेदान्त, साहित्य, काव्य, ज्योतिषु, कर्मकांड के भ्रव तक मिलते हैं-यहाँ तक कि एक प्रन्थ इनका 'पारसीप्रकाश' नाम का है, जिसमे फारसी शब्दों के प्रर्थ संस्कृत में दिये हैं। इनकी सरयन्त्र परीचा हुई। इसमे इनसे पूछा गया-- 'विष्ठा का स्वाद कैसा है' ? कुछ विचार कर इन्होंने उत्तर दिया 'कटु'—। 'यह कैसे विश्वास करूँ ?' प्राश्निक ने पूछा। उत्तर मिला, 'सूत्र्यर जब विष्ठा खाता है तब उसकी ग्रॉखों से ग्रासू बहता है, यह केवल कटु पदार्थ ही के खाने से होता हैं। पूछनेवाला सन्तुष्ट होगया।

मिथिला में जब से पंडिताई की दिचिणा में राज्य मिला तब से पंडितों की परीचा महाराज के दरबार में होती है। दरबारी प्रधान पंडित परीक्ता लेते हैं—उत्तीर्ण पंडितो को महाराज के सामने शास्त्रार्थ करना पड़ता है। पारितेषिक मे प्रतिष्ठासूचक एक जोड़ा धोती का मिलता है—और महाराज की ओर से या और मिथिलास्थ धिनयों की ओर से जब कभी पंडितो का निमन्त्रण होगा तो इन्ही धोतीवालों का होगा। यह प्रथा अब तक जारी है।

#### ( ३ )

दूसरों के रचित शब्द और अर्थ का अपने प्रबन्ध में निवेश करना 'हरण' 'चेरी' 'Plagansm' कहलाता है।

शब्द की 'चोरी' पॉच प्रकार की द्वोती है—एक पद का, श्लोक के एक पाद का, श्लोक के दी पादों का, सम्पूर्ण श्लोक का, सम्पूर्ण प्रबन्ध का।

परप्रयुक्त पदों का बचाना ग्रसम्भव है । इसी तात्पर्थ से कहा है—

नास्त्यचै।रः कविजने। नास्त्यचै।रो विधाग्जनः । उत्पादकः कविः कश्चित् कश्चिच्च परिवर्तकः ॥ आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्गकोऽपरः ।

अर्थात्—कोई भी बनिया ऐसा नहीं जो चेार नहीं है, कोई भी किन ऐसा नहीं जो चेार नहीं है। कोई किन 'उत्पादक' होता है, नई रचना करता है, कोई 'परिवर्तक', अर्थात् दूसरों की रचना भे फेर-बदल कर अपना बनाता है, कोई 'आच्छादक', अर्थात् दूसरों की रचना को छिपाकर तत्सदृश अपनी रचना का प्रचार करता है, कोई 'संवर्गक', अर्थात् डाकू, खुल्लमखुल्ला दूसरे के कान्य को अपना कहकर प्रकाश करता है।

इस निषय में पण्डितों में यह श्लोक प्रसिद्ध है-

'कविरनुइरतिच्छायामर्थं क्रुकविः पदादिकं चैारः । सर्वभवन्यदर्शे साइसेकर्त्रे नमस्तस्मै ॥'

अर्थात् जो दूसरों के कान्य की छाया-मात्र का अनुकरण करता है सो 'किन' है। जो अर्थ या भाव का अनुकरण करता है सो 'कुकिन' है। जो पदवाक्यादि का अनुकरण करता है सो 'चेर' है। जो समस्त प्रबंध, पदवाक्य, अर्थ, भाव सभी का अनुकरण करता है ऐसे साहस करनेवाले को नमस्कार है।।"

इस सम्बन्ध में कविकण्ठाभर्ग में छ: दर्जे के कवि कहें गये हैं---

"छायापजीवी, पदकापजीवी, पादोपजीवी सकलोपजीवी। भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी स्वान्मेषता वा ग्रुवनापजीव्यः॥"

अर्थात्—(१) दूसरे के काव्य की छाया-मात्र लेकर जो कविता करे। (२) एक आध पद लेकर (३) श्लोक का एक पाद लेकर (४) समप्र श्लोक लेकर (५) जो कवि शिचा प्राप्त कर ऐसी शिचा के बल्ल से कविता करे (६) अपनी स्वामाविक प्रतिमा के बल कविता करे।

जुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन किवयों के कान्यों का मलीगांति परिश्रीलन करने की आवश्यकता है क्योंकि यही एक हपाय है कि परेच्छिष्ट मानों को हम बचा सकें—या उन मानों को हम उलट फेर कर अपने कान्य में उपयोग कर सकें । पर असल में किन की प्रतिभा अवाङ्मनसगोचर दृष्ट तथा अदृष्ट वस्तुओं को जान लेती है—और उनका उचित-अनुचित विभाग भी कर लेती है। किनियों के उपर सरस्वतीजी की ऐसी छुपा है कि जो वस्तु और लोगों के लिए जामत् अवस्था में अदृश्य है सो भी किवयों को

स्वप्नावस्था में भासित हो जाता है। इसी कृपा के प्रसाद से दूसरों के शब्द और भाव के प्रसंग में किव अन्धा होता है—जनके अतिरिक्त में उनकी दिव्य दृष्टि होती है। किवयों के मतिदर्पण में समस्त संसार प्रतिविन्वित होता है। शब्द और अर्थ सभी किवयों के सामने स्वयं उपस्थित होते रहते हैं, इस आशा से कि किवजी मेरा ही प्रहण करेंगे।

इतना होते हुए भी किवयों को तीन प्रकार के अर्थ जानने का प्रयत्न करना होगा। ये तीन हैं—अन्ययोनि, निहृतयोनि और अयोनि। इनमें 'अन्ययोनि', जिसकी उत्पत्ति दूसरों से हैं, दो प्रकार के होते हैं, 'प्रतिबिन्बकरूप' (अर्थात् प्रतिबिन्ब के सहश) और 'आलेख्यप्रख्य' (अर्थात् चित्र के सहश)। 'निहृतयोनि' भी दो प्रकार का है, तुल्यदेहितुल्य और परपुरप्रवेशसहश । 'अयोनि' के ग्यारह भेद हैं।

जिसमे अर्थ विलक्षित वही है केवल शब्द-रचना का भेद है उसे 'प्रतिविम्बकल्प' कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा हेर-फेर इस चतुराई के साथ किया गया है कि वही भाव नवीन सा मालूम होता है— उसे 'आलेख्यकल्प' कहेंगे। दृष्टान्त—

ते पान्तु वः पश्चपतेरितानीत्तभासः कण्डमदेशघटिताः फिलानः स्फुरन्तः । चन्द्रामृताम्बुकणसेकसुलम्हर्वे— र्थेरङ्करेरिव विराजित कालकूटः ॥

(प्राचीन)

इसका 'प्रतिविम्बकल्प' श्रतुकरण होगा---

जयन्ति नीलकण्डस्य नीलाः कण्डे महाहयः। गलद्गङ्गाम्बुसंसिक्तकालक्र्याङ्कुरा इव।।

#### श्रीर 'त्रालेख्यप्रख्य' अनुकरण होगा-

जयन्ति धवलव्यालाः शम्भोर्जूटावलम्बिनः । गलद्गङ्गाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाङ्कुरा इव ॥

जहाँ पर दोनों उक्तियों में इतना सादृश्य हो कि भेद रहते हुए अभेद ही भासित हो, उसे 'तुल्यदेहितुल्य' कहते हैं।

जहाँ दो उक्तियों का मूल एक हो पर और बातें सब भिन्न हों-उसे 'परपुरप्रवेशसदृश' कहते हैं।

परोक्तिहरण के नाना प्रभेद के आधार पर किव के ये चार प्रभेद माने गये हैं। पांचवां वह है जिसे 'अदृष्टचरार्श्यदर्शां' कहते हैं, अर्थात् जिसने ऐसी बाते कही जो और किसी ने कभी नहीं कही। पहिले चार 'लौकिक' हैं, पांचवां 'अलौकिक'। चारों लौकिक किव के नाम हैं, 'श्रामक', 'चुम्बक', 'कर्षक', 'द्रावक'। अलौकिक का नाम है 'चिन्ता-मिथि'। (१) पुरानी बात को भी जो नई समभ्क कर प्रदर्शित करे वह 'श्रामक किव' है। (२) जो दूसरे की कही बात को थोड़ा स्पर्श करती हुई अपनी डिक्त्यों कहें सो 'चुम्बक' है। (३) दूसरे की डिक्त को खोच कर जो अपने प्रबन्ध में किसी लेख के द्वारा घुसेड़े सो 'कर्षक' है। (४) जो दूसरी की डिक्त के मूलार्थ का सार लेकर अपनी डिक्त में इस प्रकार कहें कि प्राचीन रूप उसका जाना न जाय सो 'द्रावक' है। (४) जिसके माव रस उत्पन्न करनेवाले हैं और जिस भाव का ज्ञान किसी भी प्राचीन किव को नहीं हुआ— उसे 'चिन्तामिण किव' कहते हैं।

जिसके भाव 'अयोनि' हैं अर्थात् वित्तकुत्त नये ऐसे कवि के तीन प्रभेद है—लौकिक, अत्तौकिक, लौकिक-भ्रतीकिक— मिश्रित। श्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक इन चारों के प्रत्येक आठ आठ अवान्तर भेद हैं। इससे कुल संख्या ३२ होती है। ये आठ अवान्तर भेद ये हैं।

- (१) पुरानी उक्ति के दो श्रंशो के पौर्वापर्य को बदल देना—इसे 'व्यस्तक' कहते हैं।
- (२) पुरानी उक्ति लम्बी चौड़ी है—उसमे से कुछ श्रंश ले लेना—इसे 'खण्ड' कहते हैं।
- (३) पुरानी उक्ति संचिप्त है उसी की विस्तृत रूप में कहना— इसे 'तैलविन्दु' कहते हैं। इसका उदाहरण है—

(प्राचीन)---

'यस्य तन्त्रभराक्रान्त्या पाताक्ततक्तगामिनी । महावराइदंष्ट्राया भूयः सस्मार मेदिनी ॥'

### (नवीन)---

'यत्तन्त्राक्रान्तिमञ्जल्युक्षमणिशिक्षाशस्यवेद्धत्फणान्ते नक्तान्ते पत्यावद्दीनां चलदचलमहास्तम्भसम्भारभीया । सस्मार स्फारचन्द्रचुतिपुनरचनिस्तिद्धरण्याक्षत्रक्षः-— स्थुनास्थिश्रेणिशाणानिकषणसितमप्याञ्च दष्ट्राग्रम्रग्रम्' ॥

- (४) पुरानी चिक्त जिस भाषा मे है उसी को दूसरी भाषा मे कहना—इसे 'नटनेपथ्य' कहते हैं।
  - (५) कंबल छन्द बदल देना-इसे 'छन्दोविनिमय' कहते हैं।
- (६) पुरानी उक्ति मे जो किसी वृत्तान्त का कारण कहा गया है उस वृत्तान्त का दूसरा कारण कहना—इसे 'हेतुव्यत्यय' कहते हैं।
- (७) देखी हुई वस्तु की अन्यत्र ले जाना—यह 'संकान्तक' है।

(८) दोनों वाक्यायों का उपादान है 'सम्पुट'। इस तरह के परोक्ति का अपहरण किव को 'अकिव' बना देता है। इससे यह सर्वथा त्याज्य है।।

ये सब प्रभेद 'प्रतिबिम्बकल्प' की हैं। 'आलेख्यप्रख्य' रूप अपहरण के निम्नलिखित भेद हैं—

- (१) 'समक्रम'---प्राचीन उक्ति के सृद्ध रचना करना।
- (२) 'विभूषणमोष'—प्राचीन उक्ति मे जो अलंकार समेत हैं उसे अलंकार-रहित बनाकर कहना।
- (३) 'व्युत्कम'—प्राचीन डिक्त मे जिस कम से बातें कही हैं उनको कम बदल कर कहना।
- (४) 'विशेषोक्ति'—प्राचीन उक्ति मे जी सामान्यरूप से कहा है उसे विशेषरूप से कहना।
- (५) 'उत्तंस'--जो उपसर्जनभाव से कहा है उसे प्रधानभाव से कहना।
  - (६) 'नटनेपथ्य'—बात वही कहना पर थोड़ा बदल कर।
- (७) 'एकपरिकार्य'—जो प्राचीन उक्ति में कारण-सामग्री कहा है सो ही सामग्री कहना पर कार्य दूसरा बदल देना।
- (८) 'प्रत्यापत्ति'—जो विकृतिरूप से कहा है उसे प्रकृतिरूप मे कहना।

ये मार्ग ऐसे हैं जिनका अवलम्बन अनुचित नहीं है। 'तुल्यदेहितुल्य' अर्थहरस के मेद यों हैं।

- (१) 'विषयपरिवर्त'--पहले कहे विषय में विषयान्तर मिलाकर उसका स्वरूपान्तर कर देना।
- (२) 'द्वन्द्वविच्छित्ति'—जिस विषय का दे। रूप वर्णित पहले का है उसका एक ही रूप लेकर वर्णन करना।

- (३) 'रत्नमाला' प्राचीन अर्थों का अर्थान्तर करना।
- (४) 'संख्योल्लेख'—एक ही विषय की पूर्वोक्त संख्या की बदल देना।
- (५) 'चूलिका'—पहले जो सम कहा गया—उसे विषम कहना। या पहले जो विषम कहा गया उसे सम कहना।
  - (६) 'विधानापहार'---निषेध की विधि रूप मे कहना।
  - (७) 'माणिक्यपुञ्च'-बहुत म्रर्थी का एकत्र उपसंहार।
- (८) 'कन्द'—कन्द (समष्टि) रूप अर्थ को कन्दल (न्यष्टि) रूप में कहना। इस मार्ग का भी अवलम्बन उचित है। 'परप्रप्रवेश' रूप अर्थापहरण के भेद शे हैं।
- (१) 'हुडयुद्ध'—एक प्रकार से उपनिबद्ध वस्तु को युक्ति-पूर्वक बदल देना। उदाहरण— (प्राचीन)—

कथमसा न भजत्यशरीरतां इतविवेकपदो इतमन्मथः। महरतः कदलीदलकोमले भवति यस्य दया न वधुजने॥

कोमल की शरीर पर प्रहार करने के कारण यहाँ मन्मथ की निर्विवेकता-मूलक निन्दा है। (नवीन)—

कथमसाँ मदना न नमस्यतां स्थितविवेकपदा मकरध्वजः। मृगदृशां कदलीललितं वपु— यर्दभिद्दन्ति शरैं कुसुमाद्भवैः। कियों के कोमल शरीर पर कोमल फूलरूपी ही शर के प्रहार करने में मन्मथ अपनी विवेकिता सूचित करता है—यह उसकी प्रशंसा है।

[ झीर उदाहरण—कुमारसम्भव मे हिमालय के वर्णन मे श्लोक—

श्रनन्तरत्रप्रभवस्य तस्य हिमं न साभाग्यविज्ञापि जातम् । एकाऽपि दाषो गुरासन्निपाते निमञ्जतीन्दोः किरगोष्ट्रिवाङ्कः ॥

श्रवीत् हिमालय से श्रनन्त रत्न उत्पन्न होते हैं—इसलिए हिम रूप दोष होते हुए भी उनके सीमाग्य मे कोई हानि नहीं पहुँचाता। जैसे चन्द्रमा मे यद्यपि कालिमा है स्वापि यह दोष श्रीर गुर्यों के समूह में दब जाता है।

इसके विपरीत नवीन कवि की उक्ति है—

एकाऽपि देशो गुर्णसन्तिपाते निमज्जतीन्दोरिति या बभाषे। तेनैव नूनं कविना न दृष्टं दारिय दोषो गुर्णराशिनाशी॥

'एक दोष गुणसमूह में दब जाता है यह कहनेवाले ने यह नहीं देखा कि दरिद्रता एक ऐसा दोष है जो अनेक गुण-समूह की नष्ट कर देता है।'

तीसरा उदाहरख—पत्नी श्रपने विदेशस्य पति को लिखती है—

> पाणेश विज्ञिप्तिरियं मदीया नत्रेव नेया दिवसाः कियन्तः।

## सम्प्रत्ययोग्यस्थितिरेष देशः करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥

'हे प्राणेश मेरी विज्ञप्ति यह है कि अभी आप वही ठहरे—यह देश अभी रहने योग्य नहीं है—क्योंकि चन्द्रमा के भी किरण सन्तापक लगते हैं'।

इस पर पति उत्तर देता है--

'करा हिमांशोरिप तापयन्ति नैतत् प्रिये सम्प्रति शङ्कानीयम् । वियोगतप्तः हृद्यं मदीयः तत्र स्थिता त्व परितापिताऽसि ॥

'हे प्रिये यह शंका मत करो कि चन्द्रमा के किरण सन्तापक हैं—बात यह है कि तेरे वियोग से मेरा हृदय सन्तान हो रहा है— और उसी हृदय में तुम बैठी हो—इसी से तुम मेरे हृदय के ताप से तपाई जा रही हो'।]

- (२) 'प्रतिकञ्चुक'----एक तरह के वस्तु को दूसरी तरह का बनाकर वर्णन करना।
- (३) 'वस्तुसच्चार'----एक उपमान को दूसरे उपमान मे ददल देना।
  - (४) 'धातुवाद'---शब्दालंकार को मर्थालंकार बना देना।
  - (५) 'सत्कार' -एक ही वस्तु की उत्क्रष्ट रूप में बदल देना।
  - (६) 'जीव जीवक'-पहले जो सदश था उसे असदश कर देना।
- (७) 'भावसुद्रा'—प्राचीन वक्ति का श्राशय लेकर प्रवन्ध लिखना।
  - (८) 'तिद्वरोधी'---प्राचीन उक्ति के विरुद्ध उक्ति। ये ३४ अर्थहरण के प्रकार हैं।

कान्यों में कुछ ऐसी बातें आती हैं नो न शास्त्रीय हैं न लौकिक किन्तु अनादि काल से किव इनका न्यवहार करते आये हैं । ये 'किवसमय', Poetical Convention, के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये बातें एकदम अशास्त्रीय हैं वा अलौकिक हैं यह सहसा कह देना किठन है — जब हम इनकी अनादि काल से न्यवहत पाते हैं। शास्त्र अनन्त हैं— देश अनन्त हैं—लोकानुभव भी अनन्त हैं। फिर यह कहने का साहस किसकी हो सकता है कि यह बात शास्त्रों मे कही नही है—या ऐसा अनुभव कभी किसी का नहीं हुआ ? इसी विचार से इन किव-समयों का प्रयोग दुष्ट नहीं समक्ता जाता।

ये कवि-समय तीन प्रकार के हैं—स्वर्ग्य, भीम, पातालीय। इन तीनों मे भीम प्रधान है। ये तीनों प्रत्येक तीन प्रकार के होते हैं— असत् बात का कहना, सत् का नहीं कहना, अनियत को नियत करना।

- (१) भीम—असत् बात का कहना। नदी में कमल का वर्णन (बहता जल में कमल नहीं होता)—जलाशय-मात्र में हंस का वर्णन (हंस केवल मानसरोवर में रहते हैं)—सभी पर्वतों में सोना रत्न इत्यादि की उत्पत्ति का वर्णन (असल में सब पर्वतों में ये सब चीज़ें उत्पत्न नहीं होतीं) स्त्री के कमर को 'मुष्टिग्राह्म', मुट्टी भर, वर्णन करना—अन्धकार को 'सूचीभेद्म', सुई से छेदने के लायक, बतलाना— चक्रवाकों की जोड़ी रात को अलग रहती है, चक्रोर चन्द्रकिरणों को पीता है। इत्यादि
- (२) भैाम—सत् का नहीं कहना। वसन्त ऋतु में मालती का वर्णन नहीं करना—चन्दन वृत्त के फूलों का वर्णन नहीं करना—— अशोक वृत्त के फलों का वर्णन नहीं करना—वद्यपि कृष्णपत्त भर मे चॉदनी उतने ही घंटों तक रहती जितना शुक्रपत्त में तथापि कृष्णपत्त

में चाँदनी का वर्णन नहीं करना—उसी तरह शुक्रपत्त मे अन्धकार का वर्णन नहीं करना –िदन में नील कमल के विकास का वर्णन नहीं करना—शेफालिका (हरिसंगार) फूल का रात्रि समय के कारण वृत्त से नहीं गिरने का वर्णन।

(३) भौम—ग्रानियत को नियत करना। मगर यद्यपि सभी बड़े जलाशयों में पाये जाते हैं तथापि केवल गंगा में इनका वर्धन करना—मोती यद्यपि अनेक जलाशयों में मिलता है तथापि केवल ताम्रपर्धी नदी में इसका वर्धन करना—चन्दन-वृत्त यद्यपि सर्वत्र हो सकते हैं तथापि मलयपर्वत ही में इनका वर्धन करना मूर्जपत्र यद्यपि अनेक दब पर्वतों में मिलता है तथापि केवल हिमालय में इसका वर्धन करना—कोकिल की क्रूक यद्यपि श्रीज्यादि ऋतु में भी सुन पड़ती है तथापि केवल वसन्त में इसका वर्धन करना—मयूर यद्यपि और समयों में भी नाचते गाते हैं तथापि वर्षा ही में इनका वर्धन करना।

[ऐसे ही कवि-समयों का एक यह संश्राहक रहाेक प्रसिद्ध है-

स्त्रीणां स्पर्धात् प्रियङ्ग्वि कसित बकुलः सीधुगण्ड्षसेकात् पादाघातादशोकस्तिलककुरवकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्याम् । मन्दारा नर्भवाक्यात्पद्धमधुइसनाच्चम्पको वक्त्वातात् चूता गीतात्रमेखवि कसित हि पुरानर्तनात् कर्णिकारः ॥

अर्थात्—प्रियंगु खियों के छूने से फूलता है, बकुल खियों के मुख से दिये हुए मध के छींटे से, अशोक उनके पैर के आधात से, तिलक उनके ताकने से, कुरवक उनके आलिङ्गन से, मन्दार उनके मधुर वचन से, चम्पक उनके कोमल हैंसी से, आम उनके मुखवायु से, नमेर उनके गीत से, किर्याकार उनके नाचने से ]

ये हुए द्रव्यों के प्रसंग कवि-समय। गुणों के प्रसंग कवि-समय यों हैं---

- (१) असत् गुण का वर्णन। पुण्य, यश और हास को स्वेत कहना, अयश और पाप को काला—कोध, अनुराग इत्यादि को लाल।
- (२) सत् गुग्रा का नहीं कहना। कुन्द फूल की कलियाँ यद्यपि लाल-सी होती हैं तथापि इनकी लालिमा का वर्णन नहीं करना— कमल की कली यद्यपि हरी होती है तथापि इस हरियाली का वर्णन नहीं करना।
- (३) अनियत गुण को नियत करना सामान्यतः मणियों को साल कहना, फूलों को खेत, मेघ को काला। यद्यपि मणि और फूल नाना रंग के होते हैं और मेघ भी सभी काले नहीं होते।

इनके श्रविरिक्त श्रीर कई तरह के किन-समय भी हैं। इन्ध-नील को एक कहना, इसी तरह इन्ध्य-हरित को, इन्ध्य-श्याम को, पीत-रक्त को, शुक्र-गीर को। फिर नेत्रादि को नाना वर्ध करके वर्धन करना। श्रांखों के वर्धन में कही शुक्रता, कहीं इन्ध्याता, कहीं मिश्रवर्ध का वर्धन पाया जाता है।

स्वर्गीय विषयक कवि-समय ये हैं। (१) चन्द्रमा के वर्णन में शश श्रीर हरिख को एक करना। (२) कामदेव के चिद्व में मगर श्रीर मत्स्य को एक करना। (३) 'अत्रिनेत्रसमुत्पन्न' श्रीर 'चन्द्र' की समानार्थ करना। (४) शिवमालस्थचन्द्रमा की उत्पत्ति हुए हुज़ारों वर्ष हुए तथापि उनका वर्णन 'बाल' (बचा) ही करके होता है। (५) काम है इच्छाविशेष, इसे शरीर नहीं है, तथापि इसके शरीर धनुष, तीर इत्यादि का वर्णन। (६) सूर्य है १२, पर वर्णन एक ही करके होता है। (७) 'लचमी'—'सम्पत्' तुल्यार्थ समभे जाते हैं।

पातालीय विषयक कविसमय—(१) नाग और सर्प को एक मानना। (२) दैत्य, दानव, असुर यद्यपि भिन्न हैं तथापि एक मान कर ही वर्णित होते हैं। यथार्थ मे हिरण्याच, हिरण्यकशिपु, प्रह्णाद, विरोचन, वाण इत्यादि दैत्य थे। विप्रचित्ति, शम्बर, नमुचि, पुलोम, इत्यादि 'दानव' थे—भीर बल, वृत्र, विचुरस्त, वृषपर्व इत्यादि 'श्रसुर' थे।

#### ( 4)

कवि को देश, काल के विभागों का ज्ञान आवश्यक है। समस्त जगत् को—और जगत् के भाग को भी—'देश' कहते हैं।

'जगत्' किसे कहते हैं—इसके प्रसंग मे नाना मत हैं—(१) स्वर्ग धीर पृथिवी दोनों मिलकर 'जगत्' है। (२) स्वर्ग एक 'जगत्' है पृथिवी दूसरा 'जगत्'। (३) जगत् तीन हैं, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल । इन्हीं के नाम 'मू' 'भुव', 'स्व', भी हैं। (४) जगत् सात है, मू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य। (५) ये सात धीर ये ही सात वायुमंडल के— यें १४ 'जगत्' हैं। (६) ये १४ सात पातालों के साथ २१ 'जगत्' हैं।

इनमें पृथिवी 'भू' लोक है। इसमे सात महाद्वीप हैं, सबके बीच मे (१) जम्बूद्वीप, उसको घेरे हुए क्रम से-(२) प्रज्ञ, (३) शाल्मल, (४) कुश, (४) क्रोंच, (६) शाक, (७) पुष्कर ।

समुद्र ७ हैं-(१) जवण, (२) रस, (३) सुरोदक, (४) घृत, (५) दिघ, (६) जल, (७) दुग्ध । कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि लवण ही एक-मात्र समुद्र है। श्रीर लोगों के मत से ३, किसी के मत से ४।

जम्बूद्वीप के सध्य से सेरु-पर्वत है—यह सब भ्रोषिधयों का निधान है—यहीं सब देवता रहते हैं। यही मेरु पहला वर्षपर्वत है। मेरु की चारों श्रोर इलावृतवर्ष है। मेरु के उत्तर मे नील, श्वेत शृंगवान् थे तीन वर्षगिरि हैं। इनसे क्रमशः सम्बद्ध तीन 'वर्ष' हैं - रम्यक, हिरण्मय, उत्तरकुरु। मेरु के दिलाण मे भी तीन वर्षगिरि हैं—निषध, हेमकूट, हिमवान्। इनसे क्रमशः सम्बद्ध तीन वर्ष हैं—हरि, किम्पुरुष, भारत। यह हमारा देश भारतवर्ष है। इसके ६ प्रदेश हैं—इन्द्रद्वीप, क्रसेरुमान्, ताम्नपर्ण, गमस्तिमान्, नागद्वीप, सौन्य, गन्धर्व, वरुण, क्रसोरिद्वीप।

दिचिया समुद्र से लेकर हिमालय तक १,००० योजन होता है । इसे जो जीते वह 'सम्राट्' कहलायेगा । क्रमारीपुर से बिन्दुसर-पर्यन्त १,००० योजन को जीतने से 'चक्रवर्ती' कहलायेगा ।

कुमारोद्वीप के सात पर्वत हैं—विन्ध्य, पारियात्र, शुक्तिमान्, ऋत्त, महेन्द्र, सहा, मलय।

पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच मे, हिमालय—विन्ध्य को बीच मे, श्रार्थावर्त है।

इसी देश मे चार वर्षों की और चार आश्रमो की व्यवस्था है, तन्मूलक ही सदाचार भी। प्राय: यहाँ के जो व्यवहार हैं वहीं कवियों का होना चाहिए॥

काशी के पूर्व का भाग 'पूर्व देश' है। इसमे इतने जनपद हैं—अंग, किलंग, कोसल (१), तोसल, मगध, मुद्रर, विदेह, नेपाल, पुण्ड्र, प्राग्ज्योतिष, ताम्रिलप्तक, मलद, मल्लवर्तक, सुद्ध, ब्रह्मोत्तर इत्यादि। [यहाँ 'कोसल' का नाम लेखप्रमाद से अन्तर्गत होगया है, किसी भी प्रमाण के अनुसार कोसल देश काशी के पूरव में नहीं माना गया है। इन नामों में कुछ ऐसे हैं जिनके नाम आज कल भी परिचित्त मालूम होते हैं परन्तु इसी के बल से दोनो को एक मान लेने मे अम की सम्भावना है। जैसे

मुद्गर (मुंगेर), ताम्रलिप्तक (तामलूक), मलद (मालदह), मल्लवर्तक (मालवा), ब्रह्मोत्तर (ब्रह्मपुत्रप्रान्त) । ]—इस प्रान्त के पर्वत है— वृहद्गृह, लोहितगिरि, चकोर, दर्दुर, नैपाल, कामरूप इत्यादि । शोण, लै।हित्य दो नद हैं। गंगा, करताया, किपशा इत्यादि नदियाँ। लवलो, प्रन्थिपर्णक, ग्रगरु, द्राचा, कस्तूरिका यहाँ उत्पन्न होते हैं।

माहिष्मती (मंडला) से दिचिण का देश दिचिणापथ (Deccan) है । इसके अन्तर्गत ये जनपद हैं - महाराष्ट्र, माहिषक, अश्मक, विदर्भ, कुन्तल, कथकैशिक, सूर्पारक, कांची, करेल, कांवेर, मुरल, बानवासक, सिंहल, चेल, दंडक, पांड्य, पल्लव, गांग, नाशिक्य, कोंकण, कोल्लगिरि, बल्लर इत्यादि । यहाँ के पर्वत हैं—विन्ध्य का दिचिण भाग, महेन्द्र, मलय, मेकल, पाल, मंजर, सद्य, श्रीपर्वत इत्यादि । नदियाँ—नर्भदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कांवेरी, भैमरथी, वेणा, कृष्णवेणा, वञ्जुरा, लुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, उत्पत्तावती, रावणांगा इत्यादि ।

देवसमा के पश्चिम 'पारचात्यदेश' है। इसके जनपद हैं —देवसम, सुराष्ट्र, दशेरक, त्रवण, मृगुगच्छ, कच्छीय, म्रानर्त, म्रर्डुद, न्राह्मणवाह, यवन इत्यादि। नदियाँ—सरस्वती, श्वर्श्वती, वार्तघ्नी, मही, हिडिम्बा इत्यादि। करीर, पीलु, गुग्गुल, खर्जूर, करम यहाँ उत्पन्न होते हैं।

पर्वत यहाँ के-गोवर्धन, गिरनार, देवसम, माल्यशिखर, अर्बुद इत्यादि।

पृथ्रद्दक के उत्तर 'उत्तरदेश' है। इसके जनपद हैं—शक, केकय, नेकाण, हूण, बाणायुज, काम्बोज, बाह्णोक, वह्नव, लिम्पाक, कुलूत, कीर, तंगण, तुषार, तुरुष्क, बर्वर, हरहूव, हहुक, सहुड, हंसमार्ग, रसठ, करकंठ इत्यादि। पर्वत—हिमालय, कलिन्द, इन्द्रकील, चन्द्राचल इत्यादि । निदयाँ—गंगा, सिन्धु, सरस्तती, शतद्रु, चन्द्रभागा, यमुना, इरावती, वितस्ता, विपाशा, कुहू, देविका इत्यादि । यहाँ उत्पन्न होते हैं—सरल, देवदारु, द्राचा, कुंकुम, चमर, प्रजिन, सौवीर स्रोतोंजन, सैन्धव, वैदूर्य, तुरंग इत्यादि ।

इन सभों के बीच में, ग्रर्थात् काशी से पश्चिम, माहिष्मती से वसर, देवसभा से पूरव, श्रीर पृश्रूदक से दिचण, जो देश है उसे 'मध्यदेश' कहते हैं। ऐसा किवयों का व्यवहार है। शास्त्र के अनुसार ही यह व्यवहार मालूम होता है। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है—

हिमवद्धिन्ध्ययोर्मध्ये यत् प्राग् विनश्चनाद्पि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥

विनशन (कुरुचेत्र) श्रीर प्रयाग—गङ्गा, यमुना—के बीच का देश 'श्रन्सवेंदि' है। इसी को केन्द्र मान कर दिशाओं का विभाग करना ऐसा श्राचार्यों का सिद्धान्त है। इसमें भी विशेष करके महोदय को केन्द्र मानना। इसके प्रसंग कई तरह के मत हैं। पाराणिक मत है—इन्द्र देवता से श्राधिष्ठित दिशा 'पूर्व', श्रीप्र देवता की श्राग्नेय, यम की 'दिच्चण', निर्ऋति की 'नैर्ऋत्य', वरुण की 'पश्चिम', वायु की 'वायव्य', कुवेर की 'उत्तर', ईशान की 'ऐशान', ब्रह्मा की 'कर्ष्व', नाग की 'श्रधः'। वैज्ञानिक सिद्धान्त में ताराश्रों के श्रनुसार यो है—चित्रा, स्वाती के बीच 'पूर्व', उसके सामने (पश्चिम), ध्रुव तारा की श्रीर 'उत्तर', उसके सामने 'दिच्चण'। इनके बीच में अवान्तर दिशाएँ हैं। कवियों में ये सब व्यवहृत हैं।

जिस देश की जैसी स्थिति, पर्वत, नदी इत्यादि हैं वैसा ही वर्णन करना उचित है।

भिन्न भिन्न देशवासियों के शरीर के रंग के प्रसंग में राजशेखर-सिद्धान्त यों है-

पूर्वदेशवासी 'श्याम', दिलाखदेशवासी 'कृष्ण', पश्चिमदेशवासी 'पांडु', उत्तरदेशवासी 'गौर'। मध्यदेशवासियो मे तीनों पाये जाते हैं। यहाँ यह समरण रखना चाहिए कि कवियों के व्यवहार में 'कृष्ण' श्रीर 'श्याम' तथा 'पांडु' श्रीर 'गौर' मे भेद नहीं किया जाता है।

यह वर्ण का नियम केवल आपावत: कहा गया है। क्योंकि पूर्व-देशवासी सभी काले नहीं होते। यहाँ की राजकन्या इत्यादि का वर्ण 'पांडु' या 'गीर' पाया जाता है। ऐसा ही दिचण देश में भी।

#### (६)

देश-विभाग की तरह काल-विभाग का भी ज्ञान आवश्यक है। १५ निमेष की 'काष्टा'

३० काष्टा की 'कला'

३० कज़ा का 'मुहुर्त'

३० सुहूर्त की 'ब्राह्मेरात्र' (दिन रात)

यह हिसाब चैत्र और श्राश्विनमास का है (जब रात दिन बराबर होते हैं)। चैत्र के बाद तीन महीने तक प्रतिमास एक सुहूर्त करके दिन की बृद्धि होती है और रात का हास। फिर उसके बाद तीन मास तक प्रतिमास एक सुहूर्त रात की बृद्धि, दिन की हानि होती है। इस तरह श्राश्विन मे जाकर रात दिन बराबर हो जाते हैं। श्राश्विन के बाद तीन महीने तक प्रतिमास एक सुहूर्त दिन का हास रात की बृद्धि। उसके बाद तीन मास तक रात्रि का हास दिन की बृद्धि। इस तरह चैत्र मे फिर रात दिन बराबर हो जाते हैं।

जितने काल में सूर्य एक राशि से दूसरे राशि मे जाता है उतने काल की 'मास' कहते हैं। वर्ष ऋतु से छ: महीने 'दिच्चणायन'

(सूर्य दिचण की ग्रोर) रहते हैं, श्रीर शिशिर ऋतु से छ: महीने 'उत्तरायग्। देा ग्रयनें का 'संवत्सर' (वर्ष)—यह काल का मान 'सौर' (सूर्य के अनुसार) कहलाता है। १५ अहोरात्र का 'पच'। जिस पच मे चन्द्रमंडल प्रतिदिन बढ़ता है उसे 'शुक्रपच', जिसमें घटता है उसे 'कृष्णपच' कहते हैं। दोनों पचों का एक 'मास' जिसके म्रादि में शुक्रपत्त पीछे कृष्णपत्त होता है। यह मान 'पिन्य' कहलाता है। वैदिक क्रियाएँ सब इसी मान के अनुसार होती हैं। 'पित्रय' मास के पत्तों का व्यत्यास कर देने से 'चान्द्र' मास होता है, जिसके प्रादि में ऋष्णपच पीछे शुक्रपच होता है। प्रायीवर्त के वासी श्रीर कवि इसी चान्द्रमास का अवलम्बन करते हैं। ऐसे दे। पत्तों का 'मास', दे। मासों का 'ऋतु', छ: ऋतुर्झों का 'संवत्सर'। संवत्सर चैत्र मास से अगरम्भ होता है ऐसा ज्योतिषियों का सिद्धान्त है, श्रावण से भ्रारम्भ होता है ऐसा लोकन्यवहार प्रसिद्ध है। नम-नमस्य (श्रावण- भादी) वर्षा-ऋतु । इष-ऊर्ज (श्राश्विन-कार्तिक) शरत् । सह-सहस्य (ग्रगहन-पूस) हेमन्त । तप-तपस्य (माघ-फाल्गुन) शिशिर । मधु-माधव (चैत-वैशाख) वसन्त । शुक्र-शुचि (जेठ-ग्रसाढ़) ग्रीष्म ।

वर्षा-ऋतु मे पूर्वीय हवा बहती है, ऐसी किव प्रसिद्धि है। वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं भी हो तथापि वर्णन ऐसा ही होना चाहिए। शरत् ऋतु मे किथर की वायु होगी सो नियमित नहीं है। हेमन्त में पश्चिम वायु—ऐसा कुछ लोगों का सिद्धान्त है। कुछ लोग 'उत्तर' कहते हैं। असल में दोंनों ठीक है। शिशिर मे भी हेमन्त की तरह पश्चिम वा उत्तर, वसन्त में दिल्ण वायु बहती है। वसन्त मे वायु का नियम नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग 'नैऋत' बतलाते हैं।

ऋतुओं के वर्णन में इनकी चार अवस्थाओं का वर्णन उचित है। ये अवस्थाएँ हैं—सन्धि, शैशव, प्रौढि, अनुवृत्ति । दो ऋतुओं के बीच के समय को 'ऋतुसन्धि' कहते हैं । [ 'शैशव' है आरम्भ का समय, 'प्रौढि' पूर्ण परिणतावस्था का समय । एक ऋतु के वीतने पर भी जिस समय कुछ कुछ उसके चिह्न दिखाई देते हैं उसे वीते ऋतु की 'अनुवृत्ति' कहते हैं। जैसे कमल फूलने का ऋतु है प्रीष्म—पर कभी कभी कही कहीं वर्षा के आने पर भी कमल फूलते देखे जाते हैं]

यह तो हुई प्राचीनों के अनुसार किन-शिक्ता-प्रणाली। पर अग्रज-कल के उत्साही किनयों को इससे हतीत्साह नहीं होना चाहिए। संस्कृत मे १००, १५० वरस का पुराना एक प्रन्थ है 'किविकर्प-टिका'। इसमे प्रन्थकार की प्रतिज्ञा है—

> यवादिमां कण्ठगतां विधाय श्रुते।पदेशाद् विदिते।पदेशः । श्रज्ञातशन्दार्थविनिश्चये।ऽपि श्लोकं करे।त्येव समासु शीघ्रम् ॥

श्रधीत् इस प्रन्थ की जी कण्ठस्थ कर लेगा सी शब्दार्थ की नहीं जानते हुए भी सभाओं मे शीव्र श्लोक बना सकेगा। इसका प्रकार यों है। अनुष्टुप् छन्द मे चन्द्रमा का वर्णन करना है। इसके लिए बहुत से समुचित शब्दों का संप्रह है। (१) आदि के पाँच अचर के शब्द — 'कर्पूरपूर', 'पिण्डीरपिण्ड', 'गङ्गाप्रवाह' इत्यादि। (२) तदुत्तर तीन अचर के शब्द — 'नीकाशं', 'संकाशं,' 'संस्पिधे' इत्यादि। (३) द्वितीयपाद मे दो अचर के — 'वपु:', 'तेजः', 'दीप्ति' इत्यादि। (४) द्वितीयपाद मे इसके बाद — 'यस्य', या 'तस्य'। (५) फिर तीन अचर के पद — 'प्रसाद्यते', 'विलोक्यते', 'प्रतीक्यते' इत्यादि। (६) तृतीयपाद मे ग्रादि के तीन ग्रचर—'चन्द्रोऽयम्',। (७) फिर तृतीयपाद में पाँच ग्रचर—'राजते रम्यः', 'शोभते भद्रः' 'मासते मास्वान'। (८) चतुर्थपाद के ग्रादि तीन ग्रचर—'नितान्तम्', 'नियतं', 'सुतराम्'। (६) चतुर्थपाद के ग्रान्तिम पाँच ग्रचर—'कामिनीप्रियः' 'जनवन्नभः', 'प्रीतिवर्धनः'।

इतना जिसे अभ्यास रहेगा सो मनुष्य सभा में चन्द्रवर्णन के प्रस्ताव में शीघ ही ये तीन रत्नोक पढ़कर सुना देगा।

कपूरपूरनीकाशं वपुर्यस्य प्रसाद्यते ।
चन्द्रोऽयं राजते रम्या नितान्तं कामिनीपियः ॥१॥
पिण्डीरपिण्डसंकाशं तेजा यस्य विलोक्यते ॥
चन्द्रोऽयं शोभते भद्रो नियतं जनवल्लभः ॥२॥
गङ्गाप्रवाहसंस्पिधं दीप्तिर्यस्य प्रतीक्ष्यते ।
चन्द्रोऽयं भासते भास्वान् सुतरां प्रीतिवर्धनः ॥३॥
इसी तरह श्रीर सम्बे छन्दों की पदावली दी गई है।
कवि होने का कैसा सुगम मार्ग है!

नाना शास्त्रों का ज्ञान किन को आवश्यक होता है। इसके उदाहरण में कुछ पद्य यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। जिनसे यह ज्ञात होगा कि यह आवश्यकता केवल कपोलकल्पित नहीं है, हमारे हिन्दी के भी जो मौलिक किन होगये हैं उन्हें इन शास्त्रों का अच्छा ज्ञान या श्रीर बिना ऐसे ज्ञान के ने ऐसे आदर्श-किन नहीं होते। ये उदाहरण केवल दिङ्मात्रप्रदर्शन के लिए हैं। जितने पद्यों मे ऐसे शास्त्र-ज्ञान मासित हैं उन सभों का संग्रह करना असन्भन है।

[इन चदाहरणों के संकलन मे सुक्ते मेरे शिष्य श्रीयुत धीरेन्द्र वर्माजी से बड़ी सहायता मिली है]।

### वैद्यकपरिचय

रावन सो राजरेग बाढ़त विराट उर, दिन दिन विकल सकलमुखरॉक से।। नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध सुनि, होत न विसोक झोत पाने न मनाक सो।। राम की रजाय तें रसायनी समीरसून उत्तरि पयोधिपार सोधि सरवाक सो।। जातुधान बुट, पुटपाक लंक जातकप, रतन जतन जारि कियो है मृगांक से।।

[ तुलसीदास-कवितावली

उत्तरकांड २५]

#### रामायणपरिचय

धूर धरत नितशीश पर, कहु रहीम किहि काज। जिह रज मुनिपत्नी तरी सी हुँद्रत गजराज।

[रहीम]

जैसी हो भवितन्यता तैसी बुद्धि प्रकास। सीता हरिवै तें भयो रावणकुल की नास।।

[बृन्द ]

#### भारतपरिचय

जो पुरुषारय ते कहूँ सम्पति मिलति रहीम । पेट लागि वैराटघर तपत रसोई भीम ॥

[रहीम]

### ( ## )

छल बल समै बिचारि के ग्रारि हिनये ग्रनयास। कियो ग्रकेले द्रोनसुर निस पांडव कुलनास।।

[ वृन्द ]

# द्यूतपरिचय

मन तू समिक सोच विचार ।

भक्ति बिन भगवान दुर्जभ कहत निगम पुकार ।।

साध संगति डारि फासा फोरि रसना सारि ।

दाव अवकें पर्यो पूरो उतिर पहिली पार ॥

वाक सत्रे सुनि अठारे पंच ही कों मारि ।

दूर ते तिज तीन काने चमिक चैकि बिचार ॥

काम क्रोध जंजाल मूल्यो ठग्यो ठगनी नारि ।

सूर हरि कें पद भजन बिन चल्यो दोड कर भार ॥

[सूरदास]

# वृक्ष, पक्षी इत्यादि परिचय

तर वालीस तमाल वाल हिंवाल मनोहर, मंजुल बंजुल विलक लक्कच कुल नारिकेलवर। एला लित लवंग संग पुंगीफल सोहैं, सारी शुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मोहैं। शुभ राजहंस, कलहंस कुल, नाचत मत्त मयूरगन।। अति प्रभुलित फलित सदा रहे केशवदास विचित्र वन।।

[ केशवदास--रामचंद्रिका ]

#### ज्योतिषपरिचय

वदित त्रगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभिह सोखै संतोषा ॥

[ तुलसीदास-मानस ]

श्रवण मकर-कुंडल ससत, मुख सुखमा एकत्र। शशि समीप सोहत मनो श्रवण मकर नचत्र॥

ि केशवदास-रामचंद्रिका (राम का नखशिख) ]

भाल विसाल लिलत लटकन वर, वालदसा के चिकुर सोहाये।
मनु दोन गुरु सिन कुल ग्रागे किर सिसिट्टि मिलन तम के गन ग्राये॥
तुलसीदास-गीतावली

#### चागक्य (कूटनीति) परिचय

जाकी धन धरती लई ताहि न लीजे संग।
जो संग राखे ही बने तो करि डारु अपंग।।
ती करि डारु अपंग फेर फरके सो न कीजे।
कपट रूप बतराय तासु को मन हर लीजे।
कह गिरिधर कविराय खुटक जै है नहि वाकी।
कोटि दिलासा देव, लई धन धरती जाकी।।

#### [ गिरिधर कविराय ]

तेरह मंडल मंडित भूतल भूपित जो क्रम ही क्रम साधै। कैसेहु ताकहेँ शत्रु न मित्र सुकेशवदास उदास न बाधै। शत्रु समीप, परे तेहि मित्र से, तासु परे जो उदास कै जोवै। विमह संधिन दानिन सिधु ली लै चहुँ स्रोरिन ते सुख सोवै॥

[ केशवदास--रामचंद्रिका ]

#### मे**ाक्षोपायपरिचय**

मुक्तिपुरी दरबार के, चारि चतुर प्रतिहार। साधुन को सवसंग, सम, अरु संतोष, विचार॥ ( 44 )

चारि में एकहु जो अपनावै। ती तुम पै प्रभु आवन पावै।।

[केशवदास-रामचंद्रिका ]

#### **आत्मन्त्रानपरिचय**

माघव ! मोह फॉस क्यों दृटे ?
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंत्र श्रंथि न छूटे !!
धृत पूरन कराह अंतरगत ससि-अतिबिंब दिखावे !
ईंधन अनल लगाइ कलप-सत औटत, नास न पावे !!
तरु कोटर महें बस बिहंग, तरु काटे मरे न जैसे !
साधन करिय बिचार-हीन मन सुद्ध होइ नहिं जैसे !!
अंतर मिलन, विषय मन अति तन पावन करिय पखारे !
मरे न उरग अनेक जतन बल्मीक बिबिध बिधि मारे !!
तुल्लिसदास हरि-गुरु-करुना-बितु बिमल बिबेक न होई !
बितु बिबेक संसार बोर निधि पार न पावे कोई !!

[ तुलसीदास—विनयपत्रिका ]

११५

#### विवेकपरिचय

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कीय। जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे होय। नाम भजो तो अब भजो, बहुरि भजोगे कब्ब। हरियर हरियर रूखड़े, ईंधन हो गये सब्ब॥

[ कबीर-साखी ]

कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये।
पर निंदा रस मे रसना के जपने परत डवेग्ये।।
तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन बख्तिहं मिल मिल धोये।
तिलक लगाइ चले स्वामी बिन बिषयिन के मुख जोये।।
कालबली ते सब जग कंपत ब्रह्मादिकहू रोये।
'सूर' श्रधम की कहै। कैन गति उदर भरे परि सोये।।

[सूरदास]

# धनुर्वेदपरिचय

सूरज मुसल, नील पहारी, परिष्ठ नील, जामवंत असि, हन तोमर प्रहारे हैं।
परशा सुखेन, कुंत केशरी, गवय शूल, विभीषण गदा, गज भिंदिपाल तारे हैं।
मेगरा द्विविद, तीर कटरा, कुमुद नेजा, अंगदशिला, गवाच विटप विदारे हैं।
अंकुश शरभ, चक दिधमुख, शेष शक्ति,
बाण तिन रावण श्रीरामचंद्र मारे हैं।

[ केशवदास-रामचंद्रिका ]

### देशपरिचय

रान रान दिगवाम, भान लाल लोभी सदा।
अति प्रसिद्ध नग नाम, काशमीर को तिलक यह।।

[ केशव---रामचंद्रिका ]

श्राछे श्राछे श्रसन, बसन, बसु, बासु, पशु, दान, सनमान, यान, बाहन बखानिये। लोग, भोग, योग, भाग, बाग, राग, रूपयुत्त भूषनिन भूषित सुभाषा सुख जानिये। सातो पुरी तीरथ, सरित, सब गंगादिक, केशोदास पूर्ण पुराण, गुन गानिये। गोपाचल ऐसे गढ़, राजा रामसिंह जूसे देशनि की मणि, महि मध्यदेश मानिये॥

किशव-कविप्रिया

### हय-गज-लक्षणपरिचय

तरता, तताई, तेजगित, मुख सुख, लघु दिन देखि। देश, सुवेश, सुलचणै, बरमहु बाजि बिशेखि।। मत्त, महाउत हाथ में, मंद चलिन, चलकर्ण। सुक्तामय, इस, कुंस शुभ, सुंदर, शूर, सुवर्ण।। [केशव---कविप्रिया]

#### यागपरिचय

हमरे कीन जोग वर साधे ?

मृगत्वच, भस्म, ग्रधारि, जटा की, की इसनी ग्रवराधे ?

जाकी कहूँ थाह नहिं पैये ग्रगम ग्रपार, ग्रगाधे।

गिरिधरत्नाल छवीले मुख पर इते बॉघ की बाँधे ?

ग्रासन, पवन, विभूति, मृगछात्ना, ध्यानिन की ग्रवराधे ?

सूरदास मानिक परिहरि के राख गाँठि की बाँधे ?

### संगीतपरिचय

अब मैं नाच्या बहुत गोपाल । काम क्रोध की पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ महामोह के नूपुर वाजत, निंदा शब्द रसाल ।
भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगित चाल ॥
एस्ता नाद करत घट भीतर नाना विधि दै ताल ।
माया को किट फेटा बॉध्यो, लोभ तिलक दै भाल ॥
कोटिक कला कांछि देखराई, जल यल सुधि निर्हं काल ।
सूरदास की सबै अविद्या, दूरि करी नदलाल ॥

चेमेन्द्र ही का एक और प्रन्थ बड़े चमत्कार का है, 'भ्रोचित्य-विचारचर्चा'। इसमे एक एक पद्य उदाहरण देकर दिखलाया है कि रचना में किन को कितनी सावधानता अपेचित है। और इस सावधानता से सामान्य वाक्यों में भी कैसी सरसता —और थोड़ी ही असावधानता से कैसी विरसता—आ जाती है। इनके कुछ उदाहरणार्थ हिन्दी-किनयों के कुछ पद्य उद्युत किये जाते हैं।

## गुण-श्रीचित्य

( परशुरामगर्वोक्ति-ग्रोज )

भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंड्यों चंड बाहुदंड जाको ताही सों कहतु हैं। । कठिन कुठार धार धारिने की धीरताहि, नीरता बिदित ताकी देखिए चहतु हों। तुलसी समाज राज तिज सो विराजें आजु, गाज्यो सृगराज गजराज ज्यो गहतु हों छोनी मे न छाँड्यो छप्यो छोनिप को छो ना छोटो, छोनिप-छपन वाँको विरुद बहतु हों।।

[ तुलसीदास-कविवावली ]

## ( माधुर्य--प्रसाद )

नूपुर कंकन किंकिन करतल मंजुल सुरली ताल मृदंग टपंग चंग एके सुर जुरली। मृदुल मधुर टंकार, ताल भंकार मिली धुनि, मधुर जंत्र की तार भँवर गुंजार रली पुनि। तैसिय मृदुपद पटकिन चटकिन कर तारन की, लटकिन मटकिन भलकिन कल खंडल हारन की। साँवरे पिय के संग नृतत यों बल की बाला, जनु घन-मंडल-मंजुल खेलित दामिनिमाला।।

[ नंददास-रासपंचाण्यायी ]

#### पद-भ्रीचित्य

सीस-मुकुट, कटि काछिनी, कर-मुरली घरमात । इहिं बानक मेा मन सदा, बसौ विहारीलाल ॥ [ विहारी-सत्तर्स ]

इस वर्णन के लिए कृष्ण के नामें। में 'बिहारीलाल' नाम सबसे अधिक उपयुक्त है।

> करी कुषत जगु, कुटिखता क्रजों न दीन दयाल । दुखी होतुगे सरक हिथ बसत, चिभंगीलाल ।।

> > [ बिहारी-सतसई ]

इस वर्णन के लिए 'त्रिभङ्गीलाल' नाम ही उचित है । कोई दूसरा नाम रखने से माव नष्ट हो जायगा।

## पद-अनीचित्य

सिद्ध सिरोमणि संकर सृष्टि संहारत साधु समूह भरी है [केशव-कविप्रिया]

यहाँ संहार के वर्णन में 'संकर' पद का प्रयोग उचित नहीं है। प्रालंकार—ग्रीचित्य

म्रलि नवरंगजेब, चम्पा सिवरान है।

[ भूषगा---शिवाबावनी ]

इन रूपकों का प्रयोग अत्यन्त उचित हुआ है । श्रीरंगजेव शिवाजी के पास नहीं जाता यह भाव अलंकार से स्पष्ट हो जाता है।

राधे सोने की अँगूठी, स्याम नीलम नगीना है। अज्ञात ]

#### रस—ख्रीचित्य

( रौद्र वर्णन मे हास्य की सहायवा )
निपट निद्रि बोले बचन कुठारपानि,
मानि त्रास ध्रौनिपन मानौ मौनता गही।
रोपे मापे लवन अकिन अनलौही बातें,
तुलसी बिनीत बानी बिहेंसि ऐसी कही।
"सुजस तिहारो भरो अवनिन, धृगुनाथ।
प्रगट प्रताप आपु कही सो सबै सही।
दृट्यौ सो न जुरैगो सरासन महेसजी को,
रावरी पिनाक मे सरीकता कहा रही ?"

[ तुलसीदास--कवितावली ]

#### रस-म्रानीचित्य

(वनवास के करुण वर्णन तथा आश्रमों के शांत वातावरण में निम्निलिखित हास्य-रस उचित नहीं मालूम होता)

विष्य के वासी उदासी तपोत्रतधारी महा, वितु नारि दुखारी। गौतम तीय तरी, तुलसी, सो कथा सुनि मे मुनिवृद सुखारी। हैं हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे। कीन्हीं भली रघुनायक जू करुना करि कानन की पगुधारे॥ [ तुलसीदास—कविवावली ]

## देश---भ्रीचित्य

सकल जन्तु अविरुद्ध, जहाँ हिर मृग संग चरहीं, काम क्रोध मद लोम रहित लीला अनुसरही। सब ऋतु सन्त बसन्त कृष्ण अवलोकन लोमा, त्रिभुवन कानन जा विमूति करि सोमित सोमा। श्रीअनन्त महिमा अनन्द को बरिन सकै किन, संकरवन सो कल्लुक कही श्रीमुख जाकी छिब। देवन में श्रीरमारमण नारायण प्रभु जस, कानन मे श्रीवृन्दावन सब दिन सोमित अस।

[ नन्ददास--रासपंचाध्यायी ]

कृष्ण की रासलीला के स्थल वृन्दावन का यह वर्णन उपयुक्त है।

वेई सुर-वरु प्रफुलित फुलवारिन मैं वेई सरवर हंस बोलन मिलन को । वेई होम-हिरन दिसान दहली जन मैं वेई गजराज हथ गरज-पिलन को । द्वार द्वार छरी लिये द्वार पौरिया हैं खरे, बोलत मरोर बरजोर त्यों भिलन को । द्वारिका तें चल्यो भूलि द्वारका ही आयों नाथ मॉगियो न मो पै चारि चाटर गिलन को ॥

नरोत्तमदास-सुदामाचरित्र

नाट-सुदामापुरी का द्वारिकापुरी के समान यह वर्णन उपयुक्त है।

#### देश--अनीचित्य

मरु सुदेश मोहन महा, देखहु सकल सभाग। ग्रमल कमल कुल कलित जहाँ, पूरण सलिल तड़ाग॥

[ केशवदास द्वारा देाष का उदाहरण ]

#### निपात-श्रीचित्य

चितु दै देखि चकोर त्यों, तीजैं भने न भूख। चिनगी चुगै ग्रॅंगार की, चुगै कि चन्द्रमयूख।।

[ विहारी-सवसई ]

यहाँ 'कि' का उपयोग उचित हुन्मा है।

#### निपात-अनीचित्य

राम राम जब कोप कर्यो जू लोक लोक भय भूरि भर्यो जू। वामदेव तब झापुन झाये रामदेव दोऊ समुकाये॥

[ केशव-रामचंद्रिका ]

यहाँ 'जू' का प्रयोग केवल छन्द की पूर्ति के लिए हुआ है।

#### काल-स्रीचित्य

कोड कहै श्रहो स्याम चहत मारन जो ऐसे, गिरि गोबरधन धारि करी रत्ता उम कैसे १ ज्याल, श्रनल, विष ज्वाल ते राखि लाई सब ठौर, श्रव विरहानल दहत हो हैंसि हॅसि नन्दिकसोर

चोरि चित लै गये।

नन्ददास-भ्रमरगीत ]

कृष्ण के वियोग में उद्धव के सन्मुख गोपियो के इस वचन में भूत तथा वर्तमान काल का प्रयोग उचित हुआ है।

़ काल-विरोध दोंष इस काल से भिन्न प्रकार का है। केशव ने कविप्रिया में इसका उदाहरण निम्नलिखित दिया है:—

> प्रफुलितं नवं नीरकं रजिन, बासरं कुँसुर्द विशोर्स । कोकिल शरदे, स्यूर मधु, बरषा सुदित मराले।।

विशेषण-श्रीचित्य

यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखि निज गीत। ज्यों बड़री ग्रंखिया निरिख, ग्रांखिन की सुख होत।

[रहीम]

यहाँ 'बढ़री' विशेषण से विशेष सौंदर्य झागया है।

लोक परलोक हूँ, तिलोक न बिलोकियत ते। सो समरथ वष चारिहूँ निहारिए। कर्मकाल, लोकपाल, अग नग जीवजाल, नाथ हाथ सब, निज महिमा बिचारिए। लास दास रावरो, निवास तेरो तासु चर तुलसी सो, देव! दुखी देखियत भारिए। बाहु तरुमूल, बाहुसूल किपकच्छु बेलि चपजी, सकेलि, किप, खेलही ख्लारिये।

[ तुलसीदास-इनुमानबाहुक ]

, तुलसीदास, के बग़ल में बड़ी पीड़ा है। इनुमान से उसे दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। पीड़ा की तुलना 'कपिकच्छुबेल' से

करना ग्रत्यन्त उपयुक्त है क्यों कि कहा जाता है कि इस विशेष वेल को बन्दर देखते ही उखाड़ डालता है। ग्रत 'वेल' के साथ 'किपकच्छु' विशेषण उपयुक्त है।

इस कवित्त की अन्तिम पंक्ति मे किपि शब्द का प्रयोग भी सार्थक है।

# श्ब्द-सूची।

| शब्द                        | पुष्ठ            | शब्द                | वृष्ठ          |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>प्र</b> थर्वे            | 9                | भ्रापिशन्ति .       | 2              |
| <b>भ्रद्यचरार्थेद्</b> र्शी | 95               | आभ्यासिक .          | २०             |
| म्रप्याय                    |                  | द्यार्षं .          | 2,4            |
| <b>श्र</b> थ्याहृताख्यात    | ३३               | भाषिपुत्रक          | ६७             |
| भ्रन्य ये।नि                | 6.6              | भावेख्यप्रस्य .     | <b>₩</b> 5, 50 |
| श्रन्यापदेशी                | २म               | <b>प्राव</b> न्ती   | 12             |
| भ्रनपेक्तिताख्यात           | 13               | मामृत्ताख्यात       | \$3            |
| <b>ग्रनुवृत्ति</b>          | £3               | ग्रविचारित रमणीय    | ४७,६५          |
| अनुवृत्ताख्यात .            | 3.3              | <b>प्र</b> विच्छेदी | 3.5            |
| श्रनेकाख्यात                | ३२               | <b>मावेशिक</b>      | १८             |
| भ्रपौरुपेय                  | 1,2              | भाहार्या            | 18             |
| अभ्यास                      | 15,90            | इतिहास              | २,४० ४१        |
| भ्रयोनि                     | 69               | रचित संयोग          | 80,88          |
| <b>चर्य</b>                 | ३०               | उत्पाच संयोग        | 80,84          |
| <b>अ</b> र्थका <b>लुब्य</b> | 00,33            | <b>र</b> तंस        | 50             |
| अर्थगत रमणीयता              | 40               | <b>उत्तरप्</b>      | 8              |
| भर्धवैमल्य                  | \$ <b>\$,</b> 00 | वपविद्या            | ५२             |
| <b>अर्थशास</b>              | 80,83            | रपवेद               | 1              |
| अलंकार                      | 2                | पुरूपरिकार्य        | 50             |
| अलंकारगत रमणीयता            | ĘS               | एकात                | २३             |
| श्रतकारशास्त्र              | 43               | पुकास्थात           | \$8            |
| <b>चर्त्वो</b> किक          | ৬5               | एकामिघेयापयात       | ३२             |
| शस्र्वेपञ्य                 | 40               | ऐरवर                | 24             |
| भारमात                      | 3                | त्रीपदेशिकी .       | 18,7•          |
| <b>बान्वीद्यिकी</b>         | २,३,४            | श्रीविस विचारवर्ष   | 1+1            |

| शब्द                  | पृष्ठ      | शब्द                             |     | бâ             |
|-----------------------|------------|----------------------------------|-----|----------------|
| <b>ऋक्</b>            | 9          | खंड                              |     | 30             |
| ऋतुसंधि               | 8.8        | गांचवें                          |     | ३७             |
| कंद                   | দ্ৰ        | गीत-वाद्य                        | *** | ४२             |
| क्षक                  | 95,98      | गेयवेद                           | ••• | 9              |
| कल्प                  | . 1,2      | गौडी रीति                        | •   | 11             |
| क्वि                  | २६         | घटमान                            |     | २८             |
| कविकंडाभरण            | , 40       | चक्रवर्ति चेत्र                  | ••• | 9 3            |
| कवि                   |            | चूितका                           |     | <b>5</b> 1     |
| क् <b>विक्पं</b> टिका | 83         | चिंतामिया                        | ••• | 95             |
| कविराज                | ₹⋤         | <b>जु</b> म्यक                   | *** | ७८,७३          |
| क्विसमय               | दश         | <b>छ</b> न्दोवि <del>धि</del> ति |     | 1,2            |
| कविकरिपत कथा          | 80,88      | <b>छुंदोविनिमय</b>               | •   | 9 8            |
| काकु                  | ३म         | छुन्दःशास्त्र                    | • • | ४२             |
| कामसूत्र              | ४,४०,४३    | जल्प                             | *** | 8              |
| कारिका                | Ł          | ज्यातिष                          |     | 1,2            |
| कारयित्री             | 98         | जीवंजीवक                         | ••• | 드릭             |
| कारयित्री प्रतिमा     | ₹9         | टीका                             |     | ¥              |
| काबिदास               | 14         | तद्धितवृत्ति                     | ••  | ₹ o            |
| काच्य                 | 1,2,8,2,28 | तद्विरोधी                        |     | दर             |
| काव्यक्वि             | २६,२७      | श्रयी                            |     | 1              |
| कान्यपुरुष            | ७, ६       | त्रिधाबद्ध                       |     | 듁              |
| कान्यप्रकाश           | २०         | तिङ्बृत्ति                       |     | ३०             |
| कान्यार्थ             | 80         | तुच्यदेहितु <del>च्</del> य      | •   | ৬৪             |
| काव्यविद्यास्नातक     | . रम       | तैविषिंदु                        | ••• | 30             |
| कैशिकी                | 12         | दंडनीति                          | ••• | 8              |
| कोश                   | ५२         | दुत्तावसर                        | ••• | 40             |
| <b>कृद्</b> वृत्ति    | ३०         | दाचिगात्यवृत्ति                  | •   | 35             |
| कृदमिहितास्यात<br>ेट  | ३३         | द्रन्द्वविष् <sub>छि</sub> ति    | •   | E0             |
| <b>चे</b> में द       | ६०,६३,१०१  | द्रावक                           | ••  | 9 <b>5,9</b> 8 |

| शव्द                       | पुष्ठ    | शब्द                  | पृष्ट           |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| दिन्य                      | ₹७,₹⊏,8₹ | परिच्छेद              |                 |
| दिन्य मानुप                | 84       | परिचय                 | 99              |
| दिन्यपातालीय               | 80       | परिगताख्यात           | ३२              |
| देवयानि                    |          | परिपाक                | ,. 30           |
| <b>घातु</b> याराय <b>ण</b> | 43       | पाचाली रीति           | 9 8             |
| घातु <b>वाद</b>            | দঽ       | पाताखीय               | ४६,८४           |
| नटनेपथ्य                   | ७६,८०    | पात्र                 | ४६              |
| नवकुसुमिता                 | २३       | पाद                   | 5               |
| नाट्यशास्त्र               | ४०,४३    | पारमेश्बर             | ξo              |
| नामपारायया                 | १२       | पुराकस्प              | . २,३           |
| निवंध-माख्यानकवान्         | . 41     | पुराया                | २,४०,४१         |
| निवंध-कथोत्य               | ¥0       | पूर्व पश              | . 8             |
| निवंधचित्र                 | ¥0       | पूर्वमीमांसा          | 4               |
| निवंध-शुद्ध                | 40       | पूत्रमामासा           | 1,3             |
| निवंध-संविधानकभू           | ٧٠       |                       |                 |
| निरुक्त                    | 1,2      | प्रकरण                | •               |
| निथण्य                     | Ło       | अकाश्व                | . ≈8,08<br>\$=. |
| निहतये। वि                 | 69       | प्रतिकचुक             | , , , , ,       |
| पंजिका                     | . *      | प्रतिबिंबकदप          |                 |
| पंजिकामीमासा               | ٠ . ١    | प्रतिसा               | . 10,15,18      |
| पट्टबंध                    | . 19     | प्रत्यापत्ति          | . 50            |
| पद                         | , 20     | प्रमाग् <b>विद्या</b> | 80              |
| पद्कति                     | . 4      | प्रवंध विषय           | 8E              |
| परकृति                     | ٦,३      | प्रवर्ग               | <b>T</b>        |
| परिक्रया                   | 7        | प्रापाजामक            | 20              |
| परपुरप्रवेश                | 59       | व्रहारघयान            | ७३              |
| परपुरप्रवेश सहश            | 95       | े ब्रह्मोदन           | 5               |
| परिकिया                    | ۶,۶      | ा त्रहामीमांसा        | Ę               |
| परिकृति                    | =        |                       | , ३४,३६         |

# ( 乾 )

| शब्द                 |     | वृष्ठ      | शब्द                   |         | <b>de</b> |
|----------------------|-----|------------|------------------------|---------|-----------|
| वाह्मण               |     | 1          | यजुः                   |         | 9         |
| बुद्धि               |     | 15         | यजुर्विद्या            | •••     | 2         |
| भारतीवृत्ति          |     | •          | रत्नमाला               |         | 53        |
| भावक                 | ••  | 21         | <b>रसका</b> तुष्य      | •••     | 90,33     |
| भावसुद्रा            |     | <b>5</b> 2 | रसगत रमगीयता           |         | ষ্দ       |
| भावयित्री            | •   | 14         | रसवैमध्य               | ***     | ₹8,00     |
| भावयित्री प्रतिभा    |     | 21         | रसावंकारोभयगत रम       | यीयता   | 8.8       |
| माध्य                |     | ¥          | रैाद्रभारती            | •••     | 39        |
| भोज, राजा            |     | 25         | स्रोकिक                | 80      | 7088,     |
| भौ।जंग               |     | ३८         | वचन                    |         | 34        |
| भौम                  |     | 드용         | वस्तुसंचार             | ••      | =3        |
| आमक                  |     | ७८,७६      | <b>वाक्य</b>           | ••      | \$ 2      |
| मंत्र                | ••• | 1          | वाङ्मय                 |         | 9,3       |
| सस्य                 |     | 84         | वार्त्ता               |         | 8         |
| मर्ख्यातासीय         |     | 86         | <b>वार्त्तिक</b>       | ••      | ¥         |
| महाकवि               |     | २८         | वाद                    | ••      | 8         |
| मानुष वचन            |     | <b>३</b> ८ | विचारित सुस्य          | •••     | 80        |
| माणिक्यपुंज          |     | <b>41</b>  | विचारमाय-रमयीव         | •••     | **        |
| माताएँ               |     | * ?        | वितंदा                 | •••     | 8         |
| मीर्मासा             |     | २,२,४२     | विद्यास्थान            |         | 8,5       |
| मीमांसापंजिका        |     | <b>§</b>   | विधानापहार             |         | 43        |
| मुत्तक कथोत्य        |     | 84         | विसूषसभाष              | ***     | 50        |
| मुक्तक वित्र         |     | 82         | विशेषोक्ति             |         | 50        |
| मुक्तविषय '          |     | <b>১</b> ৯ | विषयपरिवर्त            | 400     | 50        |
| मुक्तक गुद्          |     | 82         | चेद्रोपवेदात्मक सार्वं | र्ग्यंक | 9         |
| मुक्तक-लोकारयानकवान् | Ţ   | 88         | वें दांत               | •••     | 2         |
| मुक्तक-संविधानकभू    | •   | 88         | वैद्याधर               | •       | 30        |
| योक्तृसंयोग .        |     | 80,84      | वैद्युष                |         | ₹ ७       |
| योग गिनीगत           | ••  | ₹७         | वैष्ण्य                |         | 24        |

| शब्द               |      | बुष्ट ॄ    | शब्द                  |     | वृष्ट      |
|--------------------|------|------------|-----------------------|-----|------------|
| <b>वैद्यादवस्त</b> |      | ३=         | संपुट                 | •   | E0         |
| वृत्ति             |      | *          | संख्याननेख            | •   | =1         |
| र. "<br>वृदम       | •••  | 5          | संयोगविकार            |     | 80,84      |
| र<br>व्यन्तक       | •••  | 30         | संस्कार               |     | <b>= 3</b> |
| <b>ब्युश्क्रम</b>  | •    | 50         | समक्रम                | *** | <b>E0</b>  |
| च्याकर <b>ण</b>    |      | 9,2        | समस्त स्कन्यापी       |     | *          |
| शक्ति              |      | 30         | समय विद्या            |     | 80,83      |
| शब्द               |      | ३०         | समासवृत्ति            |     | ३०         |
| शब्दकालुब्य        |      | 48,00      | समाधि                 |     | 28,20      |
| शब्दगत रमणीयता     | •••  | 44         | समीचा                 |     | *          |
| शब्दवेमस्य         |      | 44         | समाचा<br>समुचिताख्यात | •   | 3.5        |
| शळाघीभयगत रमण      | ीपता | ξu         | सर्यंत्र              |     | 98         |
| शास                | •••  | ३२         |                       | •   | 3 &        |
| হা\ব               |      | 1,3        | सहना                  | •   |            |
| शास्त्रकवि         | •••  | २६,२७      | सात्वती कैशिकी        | ••  | 35         |
| शास्त्रकाच्याभयकवि | ••   | २६         | सातवाहन, राजा         | •   | 48         |
| शिका               | ••   | 1,2        | साखतीवृत्ति           |     | 99         |
| शिक्षशास           |      | 8          | साम                   | •   | 3          |
| शिशुनाग, राजा      | •    | <b>+</b> ३ | सारस्वत               | •   | 4.0        |
| शिष्य              |      | 18         | साइसांक               | •   | 48         |
| शीर्ष              |      | 5          | साहित्य               | 44  | Ę          |
| গুৰি               | •    | 45         | साहित्यविद्या         | •   | 8          |
| शुक                | •    |            | सुब्वृति              |     | 3,0        |
| केंग<br>गैव        |      | 34         | - Samber -            |     | 4 6        |
| श्रुग              | •    |            | মন                    |     | *          |
| भ्रुति             |      | 1,80       | 30                    |     | २८         |
| गुष<br>यंक्रांतक   |      | 1,00       |                       |     | 8,80       |
| संक्रामपिता        |      | 28         | 1                     | ,   | ٠, ع       |
| 40.0.4.04.400      | ••   | • • •      | 1 6                   | ,   | _          |

# ( क)

| शब्द                             |     | पृष्ठ       | शब्द        |     | पृष्ठ |
|----------------------------------|-----|-------------|-------------|-----|-------|
| स्वग्य                           | ••• | 28          | हुडयुद      | ••• | = 9   |
| स्वर्गमर्स्यपातासीय<br>स्वर्गमन  | • • | \$ <b>5</b> | देतुन्यस्यय | *** | 30    |
| स्वायं <b>सुव</b><br>हर <b>य</b> | ••• | 40          | हृद्यकि     | ••• | २=    |
|                                  |     |             |             |     |       |